#### इस पुस्तक की ३२०० प्रति में साइज ३०×४० = ६२ पींड ऑफसेट कागज के दद रीम छगे हैं।



पत्र व्यवहार का पता— श्री दि० जैन ग्रुग्रुज्जु सण्हल हनुमानजी का रास्ता जयपुर (राजस्थान)



मुद्रकः— नेमीचन्द बाकलीवाल कमल प्रिन्टसँ मदनगंज-किशनगढ़

#### \* श्री मोसमार्गप्रकाशकेस्यो नमः \*

# प्रकाशकीय निवेदन

प्रशास्त स्याति प्राप्त यह प्रन्य श्रीर प्रन्यकार घमं जिज्ञासुश्रोंको कैसे परमोपकारी हैं ? कि स्रनादिकालसे संसारमें परिश्रमण करते हुए इस प्राणीको सर्वेज्ञ वीतराग तीर्थंकरोंने—भगवान् महावीरने दिव्यव्विन द्वारा संसार श्रीर संसारका कारण, मोक्ष श्रीर उसका कारण व स्वरूप दर्शाया। उसमें संसारका मूल कारण मिथ्यात्व भावको छोड़नेके लिये तथा मोक्षके उपायको प्रहुण करनेके लिये तस्विनर्ण्यरूप स्रम्यास श्रीर अपने ज्ञायकस्वभावी श्रात्माको पहचानकर उसकी ययार्थ श्रद्धानके वलद्वारा भूतार्थ ज्ञायकस्वभावका परिग्रहण, मिथ्यात्वभावका त्याग, सम्याज्ञान श्रीर स्वतत्त्वमें रमणतारूपी चारित्रसे संसारका स्रभाव करना वतलाया है। सभी अहंन्त-भगवंतोंने इसी मार्ग द्वारा सिद्ध परमात्मपदको प्राप्त किया। इसी मार्गको परम्परारूपसे श्रनेक दिगम्बर जैनाचार्यो द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो स्रक्षुण्एक्पसे स्रभी तक चला स्रारहा है।

जिसप्रकार सिद्धांतग्रंयोंको रचनामें श्री घरसेनाचार्य, पुष्पदंत-भूतवित एवं टीकाकार श्री वीरसेन स्वामीका स्यान है तथा ग्राध्यात्मिक साहित्यमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य तथा श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य का स्यान है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें जैनत्वके संरक्षकके रूपमें श्री पंठ टोडरमलजीका स्थान है। इसी कारण श्राप श्राचार्यकल्पके नामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है।

श्रापकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है, मूल भाषा ढूंढारी है जो उस समयकी परिमार्जित भाषा मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान युगमें यह भाषा समक्षनेमें कठिन मानी जाती है श्रीर इस ग्रंथको उपयोगिताके कारण जेन समाजमें इसका बहुत प्रचार है। राजस्थान, मञ्यप्रदेश, उ० प्र०, विहारादि प्रांतोंके प्रायः हरेक मन्दिरोंमें इसकी हस्तिलिखित प्रतियां हैं जो हजारोंकी संख्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुग्रा है।

इस ग्रन्यका ग्रनेक भाषाओं में प्रनुवाद होकर बड़ी संख्यामें प्रकाशन हो चुका है। गत ६७ वर्षों में इस ग्रन्यकी २३२०० प्रतियां छप चुकी हैं ग्रीर ११००० की संख्याका यह प्रकाशन श्रापके हाथमें है। इस प्रकार ग्रभी तक ३४२०० की संख्या पुस्तकरूपमें प्रकाशित हो चुकी है।

१०००, लाहोर बाबू ज्ञानचन्द्रजी जैन, ढूंढारी भाषा, विक्रम सं० १९५४ १०००, वम्बई जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, "ई० सन् १९११ १०००, वाराणसी बाबू पन्नालाल चौघरी, "वीर सं० २४५१ १०००, बम्बई श्रनंतकीति ग्रंथमाला, " वीर सं० २४६३

६५००, दिल्ली सस्ती ग्रन्थमाला, " (चार ग्रावृत्तियों में) वीर.सं० २४६० से २४६२

१०००, मथुरा भारतीय दि० जैन संघ, ग्राघुनिक हिन्दी भाषा, वि० सं० २००५

२०००, कारंजा महावीर ब० ग्राश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३

६७००, सोनगढ़ दिगम्बर जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्ट, गुजराती भाषा ( पांच ग्रावृत्तियोंमें )

२३२००,

जयपुरमें पू० पं० टोडरमलजीकी स्मृतिमें श्री पूरण्चन्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार द्वारा पं० श्री टोडरमल स्मारक भवन-निर्माणके शिलान्यास समारोहके समय सन् १६६४ में श्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमालाकी जयपुरमें स्थापना हुई, श्रीर उसके व्यवस्थापकोंके द्वारा प्रस्ताव श्राया कि—इस ग्रंथकी भाषाको श्राष्ट्रनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संख्यामें टोडरमल ग्रन्थमालासे प्रथम पृष्पके रूपमें प्रकाशित किया जाय। श्रतः यह निर्णय किया गया कि पं० जी की स्व हस्तलिखित प्रति जिसकी फोटोप्रिन्ट कोपी दि. जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा कराई गई थी उसीके श्राधारसे, साहित्यकी दृष्टिको गौरण तथा ग्रंथके भावोंको श्रक्षुण्ण बनाये रखनेकी दृष्टिको मुख्य रखते हुए, श्राष्ट्रनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तन कराया जावे।

पूज्य श्री कानजी स्वामीको मोक्षमागं प्रकाशक ग्रंथ ग्रौर उसके रचियता पर ग्रत्यन्त भक्ति है। इस ग्रन्थके भावोंमें कोई परिवर्तन न हो जावे ऐसा उनका विशेष ग्रनुरोध था ग्रतः यह ग्रनुवाद तैयार हो जाने पर उसकी जांच पांच छह विद्वानों तथा पूज्य श्री स्वामीजीके समक्ष बड़ी सूक्ष्मता से की गई। जांचके कायंमें श्री पं० हिम्मतलाल शाह B. Sc. ने बहुत श्रम किया तथा श्री भाई श्रीरामजी भाई, खेमचन्द भाई, ब्र० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलजी, नेमीचन्द पाटनी ग्रादि ने भी बहुत श्रम किया, भावोंमें किंचित् दोष न रह जाय इसलिए कई जगह प्राचीन भाषाके शब्द रहने दिये हैं, ग्रब यह कहा जा सकता है कि पू० पंडितजीके भावोंको ग्रक्षुण्ण रखते हुए यह !एक प्रामाणिक ग्रनुवाद है।

तत्त्वनिर्णयमें सबसे बड़ी भूल कर्ता-कर्म सम्बन्धको ग्रन्यथा समभनेसे होती है, निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका नाम लेकर भी जीव श्रपनी पर द्रव्यकी एकताबुद्धिका पोषण करता रहता है, ग्रतः इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके श्रन्तमें पूज्य श्री टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परमार्थं वचनिका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुग्रोंको गहराईसे समभने योग्य है।

सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन कार्य चल रहा था उस समय आनेवाले मुमुक्षुजनोंको इतना प्रामाश्मिक एवं सुन्दर अनुवाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस प्रन्थका खूब प्रचार हो, अतः तैयार होनेके पहले ही इस प्रन्थकी कीमत घटानेके लिये रकमें आनेका तांता लग गया, तथा

पूज्य स्वामीजीके भी भाव थे कि कमसे कम मूल्य रखना चाहिये, ग्रतः इस ग्रंथकी कीमत दो रुपयां रखनेका निर्एय हुग्रा। ग्रीर मूल्य कम करनेके लिये ग्रमुक रकम श्री रामजीभाई सम्मान फंडमेंसे देनेका निर्एय किया गया। मूल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम ग्रायी है उन दाताग्रोंकी सूची पीछे दो गई है ग्रीर वे सभी घन्यवादके पात्र हैं।

इस ग्रंथका लागत मूल्य ४-५० करीब होनेपर भी भ्रात्मिक सुखके उपायको म्रत्यन्त स्पष्ट करनेवाले इस ग्रन्थका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय मूल्य दो रूपया रखा गया है।

इस प्रत्यका भ्राष्ट्रिक भाषामें भ्रनुवाद—ग्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापकों व श्री गोदीकाजी श्रादिकी भावनानुसार [वड़ी संख्यामें प्रकाशित करानेके लिये] तथार किया गया था, परन्तु वादमें श्री दि० जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्टके पास मूल्य कम करनेके लिये उपरोक्त वचन श्राजानेसे तथा ७००० उपरान्त संख्यामें ग्राहक, प्रकाशनके पहले ही, वन जानेसे इस प्रत्यका प्रकाशन श्री कुन्दकुन्द—कहान जैन शास्त्रमालामें श्री दि० जैन स्वाघ्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ के द्वारा करानेका निर्णय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियां श्री टोडरमल ग्रन्थमालाने भ्रपने लिये प्रकाशित कराई। इस प्रकार यह ग्रंथ दोनों ग्रंथमालाका सम्मिलत प्रकाशन है। जिसकी प्रथमावृत्ति ११०००, प्रतियोंकी है।

पूज्य श्री कानजो स्वामीने इस ग्रन्थके सरल एवं प्रामाणिकरूपमें भाषा परिवर्तन तथा सुन्दर प्रकाशनके लिये विशेष प्रेरणा दो है, ग्रन्थकर्त्तांके भाव पाठकोंको क्योंका त्यों मिल सके ग्रौर वे सरलतासे उन्हें समक सकें ऐसा उनका श्रनुरोव था। वर्तमानमें इस मोक्षार्थी जगत पर श्रापका श्रनेकविध महान् उपकार है, जो वचनोंके द्वारा व्यक्त करना ग्रसंभव है।

श्री पूरणचन्दजी गोदीका एवं टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पात्र हैं कि जिनके पूर्याससे यह पूकाशन सुन्दर ढंगसे श्रल्प समयमें पाठकोंको सुलभ हुआ।

इस प्रत्यकी पंडितजी द्वारा हस्त लिखित मूल पित प्राप्त करनेके लिए दिगम्बर जैन स्वाघ्याय मंदिर द्रस्टने जयपुरमें श्री पं० चैनसुखदासजी, श्री कस्तुरचन्द्रजी कासलीवाल, श्री महेन्द्रकुमारजी सेठी तथा श्री पूर्रणचन्द्रजी गोदीकाको पूर्णनाको, तदनुसार उन्होंने वघीचन्द्रजी दीवानजी—मंदिरके प्रन्य मंडारमेंसे वह पृति पूर्ण्यकर सोनगढ़ मेजी। उस पृतिके सव पत्रोंकी दो फोटो प्रिन्ट काँपी कराकर, एक पृति तथा मूल अखंडित हस्तलिखित पृति जयपुर वापिस मेजी गई है। दूसरी फोटो प्रिन्ट काँपीके अनुसार यह प्रन्य अच्छी तरह संशोधित होकर तथार हुआ है। हस्तलिखित पृति मेजकर दीवानजी मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापक श्री सरदारमलजी श्रादिने हमें सहायता दो है अतः हम उन सवका आभार मानते हैं। तद्वपरांत पंडितजी द्वारा हस्तलिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठीकी नकल मुलतान (हाल जयपुर) निवासी साधमीं बन्धुश्रोंने सोनगढ़ मेजी, उस पृति द्वारा हमको खास श्रावश्यक श्रुद्धि मिल गई है। अतः उन सार्धीमयोंका भी हम हृदयसे श्राभार मानते हैं।

श्रनुवादक श्री मगनलालजी जैन—जो नियमसार, पंचास्तिकाय श्रादि शाखोंके तथा श्रनेक पुस्तकोंके श्रनुवादक हैं—घन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने बहुत दिन तक सोनगढ़में रहकर श्रनुवाद कर दिया है।

संशोधन-कार्य श्री पं० हिम्मतलाल जेठालाल शाह, श्री रामजी भाई, ब्र० चन्दुलालजी ग्रादिने प्रप्रा ना ग्रमूल्य समय देकर पूज्य श्री कानजी स्वामीके समक्ष बैठकर किया है जिसके लिये हम उन सबके ग्राभारी हैं।

इस प्रन्य का सम्पादन-कार्य तथा ग्रादिसे ग्रंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था कार्य श्री बि गुलाबचन्दजी जैनने निःस्वार्थ भावसे बहुत २ श्रमपूर्वक किया है इसके लिये हम ग्रापके ह्वयसे ग्राभारी हैं।

कमल पिृन्टर्स, मदनगंज (किशनगढ़) के पृवन्घक श्री नेमीचंदजी बाकलीवाल तथा श्री पांचूलालजी विशेष घन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने ग्रन्थकी नये टाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाशी प्रकर दी है।

इस प्कार यह अपूर्व प्काशन पाठकों तक पहुंचाते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आशा है कि मुमुक्षुगरा इसके अध्ययनसे अपने अंतरमें मोक्षमार्गका प्रकाश प्राट करके निज कल्याराके लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

निवेदकः---

वीर संवत् २४६२ भाद्र० सुदी १४ ई० सन् १९६६ खेमचंद जेठालाल शेठ साहित्य प्रकाशन समिति, दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र) नेमीचंद पाटनी

व्यवस्थापक—म्राचार्यकल्प पंडित श्री टोडरमल ग्रन्थमाला बापूनगर, जयपुर (राजस्थान)

# प्रस्तावना

# प्रन्थ और प्रन्थकार

जैन समाजमें मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका ग्रन्छी तरह विशेष प्रचार हो रहा है, कारण कि वह सातिशय प्रजाके वनी, ग्राचार्यकल्प, महापंडित टोडरमलजीकी महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिनागमोंके साररूप श्रीर प्रयोजनभूत विषयोंका शंका-समावान पूर्वक ग्रनोखा विवेचन है।

यह ग्रन्थ विक्रमकी १६वीं शताब्दिके प्रयमपादकी रचना है। उसका ग्रध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही ग्रावश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी ग्रत्यावश्यक है।

यह ग्रंय प्राचीन दिगम्वर जैनाचार्यों के द्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित जिनवाणी का रहस्य खोलनेकी ग्रनुपम कुंजी है। घर्म जिज्ञासुग्रोंके लिये यह ग्रमृत है, जिसे पीते जाने पर भी तृष्ति नहीं होती।

हिन्दी छन्दोबद्ध ग्रीर गद्य साहित्यमें ग्राज तक ऐसा कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशककी तुलनामें रख सकें। मोक्षमार्ग प्रकाशक तो स्वयं एक जैनवर्मके ग्रनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों ग्रंथोंके ग्रध्ययनका परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी ग्रति सुगम है, स्वयं एक सागर है ग्रीर ग्रपने रूपमें उतना ही गंभीर है।

जो जीव ग्रल्प प्रज्ञावान हैं उनके लिये भी यह सरल देशभापामयग्रन्थ परमोप-कारी है। जिनकी रहस्यपूर्ण गंभीरता ग्रीर उत्तम संकलनावढ़ विपयरचनाको देखकर वड़े वड़े विद्वानोंकी वुद्धि भी ग्राश्चर्य चिकत हो जाती है। इस ग्रन्थको निष्पक्ष न्याय दृष्टिसे ग्रवलोकन करने पर ग्रनुभव होता है कि यह कोई साधारण ग्रन्थ नहीं है किन्तु एक उच्च कोटिका महत्वपूर्ण श्रनुपम ग्रन्थराज है।

#### विपय परिचय

इसमें कुल नी ग्रध्याय हैं, प्रथम अध्यायमें ग्रन्थकी भूमिका, मंगलाचरणका प्रयोजन, पंच परमेष्ठीका स्वरूप, ग्रंगश्रुतकी परम्परा, ग्रन्थकी प्रामाणिकता ग्रादिका वर्णत है।

दूसरे अध्यायमें सांसारिक अवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख के मूलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायोंका भूठापना और दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है।

चौथे अध्यायमें दु:खके मूल कारण सिष्यात्व, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका वर्णन, प्रयोजनभूत-ग्रप्रयोजनभूत पदार्थोंकी समभ ग्रौर उनमें गलत समभसे होनेवाली रागद्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पांचवें अध्यायमें ग्रागम ग्रीर युक्तिके ग्राघारसे विविध मतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीतिमध्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही ग्रन्य मत के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जैव धर्मकी प्राचीनता ग्रीर महत्ताको पुष्ट किया गया है ग्रीर क्वेताम्बर मतकी समीक्षा की गई है।

छट्टे बच्यायमें गृहीत मिथ्यात्वके निमित्त कारण कुगुरु, कुदेव श्रीर कुघर्मका स्वरूप श्रीर उनकी सेवाका फल बतलाया है।

सातवें अध्यायमें जैन मिथ्याद्दिका विस्तृत वर्णन है, एकान्त निश्चयावलम्बी, एकान्त व्यवहारावलम्बी श्रीर उभयाभास नयावलम्बीका भ्रम बतलाकर सच्चा उपाय समभनेके लिये जैनाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन दिष्टिका सत्यस्वरूप सामने श्रा जाता है श्रीर उसकी विपरीत मान्यता—जो व्यवहार-निश्चयनयोंका ठीक श्रर्थ न समभनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। उभयाभासपना श्रीर देव-शास्त्र-गुरु भक्तिकी श्रन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यक्त्वसन्मुख मिथ्याद्दिका, पांच लिब्धयोंका स्वरूप स्पष्ट समभमें श्रा जाय इस ढंगसे बतलाया है।

आठवें अध्यायमें चारों अनुयोग-शास्त्रकी कथन शैलि, उनका स्वरूप-प्रयोजन श्रीर शास्त्रोंमें दोष कल्पनाश्रोंका समाधान दिया गया है। एक प्रक्त तो प्रेसा है कि द्रव्यानुयोगके शास्त्र व उपदेश सुनकर लोग स्वच्छंदी होकर पाप करेंगे अतः उनका वांचना, सुनवा ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि—गधा मिश्री खानेसे मरे तो क्या मनुष्य मिश्री खाना छोड़े ? अध्यात्म ग्रन्थोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है… मेघ वर्षासे बहुतोंको लाभ, किसीको टोटा हो तो किसी एकको मुख्य कर मेघका निषेध करना उचित नहीं है वैसे ही समामें अध्यात्मोपदेशके सम्बन्धमें समभना चाहिये… जिनसती तो यह परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त्व हो, पीछे व्रत होता है।

मुख्यपनेसे तो नीचली दशार्में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि भ्रनेक समाधान हैं।

नवर्ने अध्यायमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश, सम्यक् पुरुषार्थसे ही मोक्ष प्राप्तिका नियम, सम्यग्दर्शनके लक्षणोंमें विपरीत ग्रमिप्रायरिहत तत्त्वार्थश्रद्धान को सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमें चारों लक्षणोंकी व्याप्ति वताई है। किन्तु सेद है कि मोक्षके कारणरूप रत्नत्रयमेंसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप भी पूरा नहीं लिखा जा सका।

स्मारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया, ग्रन्थका जितनाग्रंश आज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण ग्रन्थका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है। इस ग्रंथमें जो भी कथन है वह बहुत ही सरल और सुगम है। तत्त्वचर्चा और उनके विषय, ग्रन्थकर्त्ताके विशाल अध्ययन, अति निर्मल, अनुपम प्रतिभा, महान विद्वत्ता और आदिमक अनुभवका सफल परिणाम है।

जिन पंडितजीके पास टोडरमलजी ग्रभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते थे, "भाई! तुम्ह्वे क्या पढ़ाऊं! जो वतलाता हूँ, वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही उपस्थित देखता हूँ।" (किववर वृन्दावन विलास पृ० १७) पंडितेन्द्र श्री जयचन्द्रजीके पास किववर वृन्दावनजीने कई प्रश्न काव्यरूपमें भेजे थे उनमें एक प्रश्नका उत्तर पं० जी ने लिखा है, "प्रश्न—टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ पूरन भया नाहीं, हाकों पूरन करना योग्य है। उत्तर—सो कोई एक मूल ग्रन्थकी भाषा होय, तो हम पूरण करें। उनकी वृद्धि वड़ी थी यातें विना मूलग्रन्थके ग्राश्रय उनने किया, हमारी एती वृद्धि नाहीं, कैसे पूरन करें?" (वृन्दावन विलास पृ० १३२)

पं॰ जी ग्रवाधित न्यायवेता एवं सर्वंज्ञ वीतराग कथित तत्त्वोंको ही सत्य माननेवाले हढ़जीवी थे। ग्राजकल तो सव जगह घामिक हिष्टकोणसे भी सर्वधर्म समभावकी चर्चा सुननेमें ग्राती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी ढ़ंगसे प्रस्ताव करती हुई देखी जाती हैं। इस संवंघमें प्रस्तुत ग्रन्थमें जो चर्चा की गई है वह निम्न प्रकार है:—

प्रक्त—ग्रापके राग-द्वेष है श्रतः ग्राप श्रम्यमतका निषेघ श्रीर श्रपने मतका समर्थन करते हैं।

उत्तर-यथार्थ वस्तुके प्रतिपादनमें रागद्धेष कुछ भी नहीं है। प्रश्न-रागद्धेष नहीं है तो श्रन्यमत बुरे हैं श्रीर जैनमत श्रच्छा है ऐसा कैसे कहते हैं ? साम्यभावमें तो सबको समान समकता चाहिये, श्राप्नमतका पक्ष क्यों करते हैं ?

उत्तर-बुरेको बुरा ग्रीर ग्रच्छेको ग्रच्छा कहनेमें रागद्वेष क्या है ? बुरेको ग्रीर भलेको समान समभना तो ग्रज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। (पृ० १३६)

पाठक देखेंगे कि—िकतना दृढ़तापूर्ण और स्पष्ट उत्तर है। सबका भला वनने के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये घार्मिक दृष्टिकोणसे भी उदारता और समभावका भूठा आवरण ओढ़कर सर्वधर्म समभावका राग अलापनेवाले यह भूल जाते हैं कि जब सब धर्म समान नहीं हैं तब उनमें साम्यभाव भी कैसे हो सकता है ? एक मांस, मिदरा, मैथुन, हिंसादिकको धर्म कहता है, दूसरा उसको पाप कहता है; जब इन दोनोंमें इतनी विषमता है तब उनमें समानता कहना अशक्य है; सब मतों में मोक्ष सुखका सच्चा उपाय वतलाया है ऐसा मानना वह तो आत्मवंचना और घोर अज्ञानता है।

सातवें अध्यायमें एकान्त निश्चयामासी ग्रीर एकान्त व्यवहारामासी जैनों को मिध्याहिष्ट वतलाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जैन मिध्याहिष्ट निश्चय-व्यवहारावलंबी (उभयामासी) का भी वर्णन किया है। शास्त्र स्वाध्याय ग्रीर पारस्परिक चर्चाग्रोमें एकान्त निश्चयी ग्रीर एकान्त व्यवहारीको ही मिध्याहिष्ट कहते सुनते ग्राये हैं; परन्तु उभयनयावलंबी भी उभयाभासी मिध्याहिष्ट है ऐसा कहना यह एक ग्रापकी विशिष्टता है ग्रीर शास्त्रोंके ममंको खोलनेवाला है। ग्रापने ऐसे मिध्याहिष्टयोंके सूक्ष्म भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मार्मिक वातें लिखी हैं। उदाहरणके लिये ग्रापने इस वातका खंडन किया है कि—"मोक्षमार्ग निश्चय-व्यवहारक्प दो प्रकारका है।" वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहारामासी मिथ्याहिए शोंकी है। वास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं फिन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। (देखो इसमें पृ० २४६ तथा समयसार गा० ४१४ सं० टीका सहित)

समयसार गा० ४१४ की सूचिनकामें कहा है कि—व्यवहारनय ही मुनिलिंग को ग्रीर श्रावकिलगको दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता,—इस प्रकार ग्रव गाथामें कहते हैं:—

> व्यावहारिकः पुनर्नयो हे अपि भणति मोक्षपथे। निश्चयनयो नैच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि।। ४१४॥

अन्वयार्थ-व्यवहारनय दोनों लिगोंको मोक्षमार्ग कहता है (अर्थात् व्यवहारनय मुनिलिन और गृहीलिनको मोक्षमार्ग कहता है); निश्चयनय सर्वे लिगोंको (अर्थात् किसी भी लिनको ) मोक्षमार्गमें नहीं मानता।

संस्कृत टीकाका हिन्दी—"श्रमण ग्रीर श्रमणीपासकके मेदसे दो प्रकारके द्रव्यिलग मोझमार्ग है—ऐसा जो प्रक्पण—प्रकार (ग्रर्थात् इस प्रकारकी जो प्रक्पण) वह केवल व्यवहार ही है. परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्रक्पणा) स्वयं अगुद्ध द्रव्यकी अनुभवनस्त्रक्ष है इसलिये उसको परमार्थताका स्रभाव है × × विशेष देखो पंचास्तिकाय गाया १५६ की ग्रमृतचन्द्राचार्यकी सं० टोकामें तथा वृ० द्रव्यसंग्रह गाथा ३६ की उत्यानिकामें वहाँ 'निक्पयित'का ग्रर्थ 'निक्पण-प्रकार' स्पष्ट लिखा है। प्रथम ही सूत्रके पूर्वार्थमें व्यवहारमोक्षमार्गका ग्रीर उत्तरार्थमें निश्चय मोक्षमार्गका निरूपण करते हैं ऐसा कहा है।

पूर्वाचार्योंने जो वात कही है उसीको स्पष्टतासे पं० टोडरमलजीने कही है। अतः वास्तरमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। पाठक देखेंगे कि जो लोग निरुचय सम्यन्दर्शन व्यवहारसम्यन्दर्शन, निरुचयरत्तत्रय व्यवहार-रत्तत्रय, निरुचयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोंकी रातदिन चर्चा करते रहते हैं और दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोपणा कर रहे हैं—उनके मन्तव्यसे पं० जीका मन्तव्य कितना भिन्न है ? अतः पंडितजीने उनको मिध्याद्दष्टि, अममें पड़ा हुआ कहा है। पं०जीका यहं कथन भी भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार गाथा ४१४, प्रवचनसार गाथा ५२-१६१, पंचास्तिकाय गाथा १४६, वृ० द्रव्यसंग्रह गाथा ३६ की भूमिका और टीकाके अनुसार ही है।

ग्रागे चलकर पं० जीने लिखा है कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं वन सकता। ग्रज्ञानियोंकी ऐसी घारणा है कि-न केवल निश्चय उपादेय है ग्रीर न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही उपादेय हैं— समकक्ष हैं, किन्तु पंहितजीने ऐसे श्रद्धानको मिध्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति वतलाई है।

यदि दोनों नयोंका कथन उपादेय ही हो तो जैनज्ञासन 'हेय'के कथनसे रिहत ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानना घोर ग्रज्ञान है।

मोक्षका कारण गुद्ध परिणाम है लेकिन गुभागुभ परिणित वन्वका ही कारण है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० नं० २५५ में कहा है कि (१) गुप्रोपयोग- को वंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध श्रीर मोक्षकें तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिये एक ही भाव पुण्यबंधका भी कारण हो श्रीर मोक्षका भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है।"

"वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि वंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना"

नोंच--उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्नप्रकार है:--

- (१) दान, पूजा, व्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भाव पुण्य होनेसे ग्रीर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मासे भिन्न होनेसे 'हेय' स्वरूप है।
  (श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२ की जयसेनग्राचार्यकी टीका)
- (२) ग्रिरहंत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचारित्रके ग्रनुष्ठानमें भावना प्रधान चेष्टा 🗙 वह प्रशस्त राग है ग्रतः यह सिद्धान्त सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनोंको समानरूपसे लागू पड़ता है ऐसा जानना (पंचास्तिकाय गा० १३४, १३८, १७१ तथा गा० १६८ की टीकामें यही बात है )।
- (३) पद्मनंदीपंचिंविशतिका-धर्मोपदेश ग्रिषकार क्लोक नं० ५१ में भी कहा है कि शुद्धात्माश्रित रत्नत्रय बंधका विनाश करते हैं; वाह्यरत्नत्रय केवल वाह्य पदार्थों (जीवाजीवादि)को ही विषय करता है ग्रीर उससे शुभाश्रभ कर्मोंका बंध होता है।

'सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमागंरूप ग्राजंवधमंका फल स्वर्ग गति है' (सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश ग्रधिकार गा० ८९ पृ० ३७) "निश्चय है वह श्रमृत है श्रीर उससे द्वितीय ग्रथीत् व्यवहार संसार है।" (एकत्वसप्तित श्लोक ३२ पृ० ११७)

इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य, श्री पद्मनंदीपंचिवशतिके कर्ता पद्मनंदी श्राचार्य तथा श्रुत निपुण बुद्धिके घारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; श्राचार्यकल्प पं० टोडरमलजी भी उसी प्रकार कथन करते हैं।

इस ग्रन्थमें एक बड़ी प्रयोजनभूत बात—'जैन शास्त्रोंके श्रर्थ करनेकी पद्धति' बतलाई गई है, जो इस प्रकार है:—

"व्यवहारनय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिककी किसीका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका (-ऐसी मान्यताका) त्याग करना। तथा निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना।

प्रशः — यदि ऐसा है तो 'जिनमार्गमें दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है-सो कैसे ? उत्तरः — जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है उसे तो ''सत्यार्थ ऐसे ही है" ऐसा जानना तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है, उसे ''ऐसा है नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है" ऐसा जानना । इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर 'ऐसे भी है' 'ऐसे भी है'— इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है।"

( पृ० २५१ )

पं० जो का यह कथन जैनागमसे सिद्ध है। उनमें कुछ ग्रागमाघार:— १ श्री समयसार गा० ४७, ४८, ५७-५८ टीका सिहत ग्रजीव ग्रिषकार

२ ,, गा० १०५, १०६, १०७-८ टीका सहित कत्तीकर्म अधिकार

३ ,, गा० २७२-७६-७७ . ,, वंघ ग्रिषकार

४ ,, गा० ३२१से२७, ३५६से६५, ४१४ ,, सर्व विशुद्ध ज्ञान ग्रधिकार ५ प्रवचनसार गा० १८६ से १६२ टीका सहित

इन दो सौ वर्षों में स्वाध्यायी और तत्त्वचर्ना प्रेमी समाजमें इस प्रन्थने ऐसा स्थान वना लिया है कि—उसका नाम सामने भाते ही उनके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, भ्रीर सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसंगत होनेसे उसे स्वाध्याय प्रेमीजन जिनागमसे कुछ कम नहीं समऋते । भ्रतः यह प्रन्थ स्वतंत्र भ्रागम ग्रन्थ है, जिनवाणी-रहस्यका कोष ही है ।

#### वर्णन-शैली

सातिशय प्रज्ञाके धनी पंडितजीकी विशेषताश्रोंका वर्णन करना अशक्य है किन्तु ग्रन्थमें विषयोंकी वर्णनशैली बड़ो ही सरल, रोचक श्रोर बोधगम्य है। कठिनतर तत्त्वचर्चाश्रोंको भी बड़ा सरल बनानेका प्रयत्न किया गया है। जिस विषयको उठाया गया है उस पर खूब ऊहापोह किया गया है ग्रीर जवतक उसके हरेक पहलू पर विचार नहीं कर लिया गया तवतक ग्रागे नहीं वढ़ा गया। जहाँ वढ़ा गया है वहाँ यह कहकर वढ़ा गया है कि इस विषयका ग्रागे खुलासा करेंगे। विषयको सरल करनेमें वही शैली श्रपनाई गयी है ग्रथांत् प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्न उठाकर उनका समाधान किया है, इतना ही नहीं विलक विषयको समभनेमें दृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना सुंदर प्रयोग हुग्रा है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारनेमें कठिनाई नहीं होती।

#### ग्रन्थकी भाषा

मूलतः यह ग्रन्थ ढूं ढारी भापामें है, जो जयपुर ग्रीर उसके ग्रासपासके प्रदेशोंमें वोली जाती थी। पाठकोंको यह जानकर भ्राश्चर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका बहुतसा भाग ढूं ढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैन दर्शनके ग्रनेक ममंज्ञ भीर ग्रात्मज्ञ विद्वान उससमय जयपुर ग्रीर उसके ग्रासपास ही हुए हैं। स्वयं जयपुर-में जैनोंकी ग्रावादी ही इतनी ग्रधिक थी कि उससमय लोग उसे 'जैनपुरी' कहते थे। जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थान था कि जहाँ सेंकड़ों शास्त्रोंकी इसी भापामें नकल कराकर मांगके ग्रनुसार देशके विभिन्न मंदिरोंमें पहुँचाये जाते थे।

#### प्रन्थान्तरोंकी साक्षी

प्रत्यकारके वचन ही प्रन्थकी प्रमाणताके लिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री टोडर-मलजोकी ग्रात्मज्ञताके साथ-साथ ग्रसाधारण विद्वत्ता, विचारकता श्रौर सदाचारता न केवल सर्वोपिर थी, परन्तु श्रन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारको पवित्र मानते थे, फिर भी ग्रपने कथनके समर्थनमें उन्होंने ग्रावश्यकतानुसार सर्वत्र ही ग्रन्था-न्तरोंके प्रमाण दिए हैं। इसतरह एक ग्रन्थमें ग्रनेकों श्रवतरणोंका संग्रह ग्रन्थकी महत्ता श्रीर गंभीरताको वहुत ऊँचा उठा देता है।

ग्रन्थके किसी भी प्रमेयको पढ़ने के बाद उसके समर्थनमें फिर ग्रन्थ ग्रन्थोंके टटोलनेकी ग्रावश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ग्रन्थकार स्वयं ही ग्रन्थ ग्रन्थोंके इतने प्रमाण दे देते हैं कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर ही शान्त हो जाता है।

# वाचार्यकल्प पं॰ टोडरमलजी

जैन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली ग्रात्मज्ञ श्री पं० टोडरमलजी हैं, जास्त्र-स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें ग्रापका नाम सुप्रसिद्ध ही है। ग्राप हिन्दीके गद्य-लेखक विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं, जीवनके थोड़ेसे समयमें जैन समाजका जो महान उपकार किया है वह किसीसे भुलाया नहीं जा सकता। ग्राज ग्रापकी प्रत्येक रचना ज्ञानिषपासुंग्रोंको तृष्तिका कारण वनी हुई है ग्रौर ग्रापके वचन प्राचीन ग्राचार्योंकी तरह ही प्रमाण माने जाते हैं। स्वामाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात विद्वत्ताके कारण गृहस्य होकर भी 'आचार्यकल्प' कहलानेका सौभाग्य ग्रापको ही प्राप्त है। धर्म-जिज्ञासुसे लेकर प्रौढ़ विद्वान सभीके लिये यह 'मोक्षमार्गप्रकाशक' ग्रन्थ ग्राति उपयोगी सिद्ध हुग्रा है। ग्राज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, गुजराती. मराठीमें छप चुकी हैं, वही इसकी उपयोगिता सिद्ध करती हैं।

पण्डितजीका जन्म संवत् १७६७के लगभग जयपुरके खंडेलवाल जैन
परिवार तथा 'गोदीका' गोत्रमें हुआ। जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम
रम्भावाई था। वचपनमें ही इनकी व्युत्पन्नमितको देखकर इन्हें खूव पढ़ाकर योग्यतम
पुत्र वनानेका निश्चय कर, ४-५ वर्षकी अवस्थामें इन्हें पढ़ाने वैठा दिया गया।
वाराणसीसे एक विशेपविद्वान इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया। पं० टोडरमलजीको
१०-१२ वर्षमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जैसे कठिन विषयोंमें गम्भीर ज्ञान
प्राप्त हो गया।

[ एक जनश्रुति श्री टोडरमलजीके जीवनके वारेमें सुनी जाती है कि—
एक जैन विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह वालक अवश्य अपने जीवनमें धर्मधुरंघर वीरपुरुप होगा..., पश्चात् उन्होंने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन किया
कि यदि इस वालकको पढ़ानेके लिये मुक्ते समर्पित कर दें तो अल्प समयमें ही सर्वोत्तम
विद्वान वन जायगा। तव दीवान सा० ने वड़े हर्पके साथ, गाजे वाजेके साथ वालकके
माता पिताके पास जाकर उसे पढ़ानेका सुक्ताव दिया, जिसे माता—पिताने सहर्पं स्वीकृत कर लिया। वालक थोड़ेसे समयमें ही पढ़कर आज्ञातीत विलक्षण बुद्धिमान
वन गया।

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे अधिक याद करके उन्हें सुना देते थे। इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिशय व्युत्पन्नमित-को देखकर दङ्ग रह जाते और इनकी सूक्ष्मवुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे।

'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थकी मूमिकामें स्वयंका परिचय दिया है कि "मैंने इस कालमें मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूर्व संस्कारसे वा भला होनहार था इसलिये मेरा जैनधर्ममें अभ्यास करनेका उद्यम हुआ।" यह कथन आपकी पूर्वभवकी साधना और वर्तमान असाधारण योग्यताको सूचित करता है। आप जन्मजवाहर तो थे ही, अपूर्व पुरुषार्थके वल द्वारा आप महत्वपूर्ण आत्मप्रकाके घनी वन गये। अतएव थोड़े ही

समयमें सर्वज्ञ वीत गग कथित चारों अनुयोगोंका अध्ययन करके आपने भागमीति उपयोगी सर्व रहस्यका अनुगम किया। जिसके फलस्वरूप आपने महान्-महान् सिद्धान्त ग्रन्थोंकी टीका की और जिनवाणीका संपूर्ण सार लेकर अतिसुगमशैली द्वारा अपने एक मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशककी रचना कर, कल्याणार्थी जीवोंको अपूर्व-अमूल्य आत्मिनिधिका भान कराया। यदि आज यह मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो जिनागमका गूढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूततत्त्व स्पष्टतासे समक्षमें नहीं आते। पं०जी स्वयं इस ग्रन्थकी भूमिकामें लिखते हैं कि "टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लिब्बसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र ग्रर श्रावक-मुनिके ग्राचारके प्ररूपक ग्रनेक शास्त्र ग्रर सुष्ठु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि ग्रनेक शास्त्र हैं तिन विषे हमारे बुद्ध-अनुसार ग्रभ्यास वर्ते है।"

पं०जीका भ्रपना भ्रोर उनके माता-पिता एवं कुटुम्बीजनोंका परिचय श्री लिब्धसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति भ्रादि सामग्री परसे कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इसप्रकार हैं:—

"मैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेथों लग्यो है अनादितें कलंक कर्म मलको। ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसें खलको। रागादिक भावनिको पायकें निमित्त पुनि होत, कर्मबन्ध, ऐसो है बनाव जैसे कलको। ऐसें ही अमत भयो माजुष शरीर जोग, बनें तो बनें यहाँ उपाव निज थलको।।३६॥

#### दोहा

रम्भापित सुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो प्रान है, घारें प्रगट प्रकाश ।।३७।।

में आतम अरु पुद्गल खंध, मिलकें भयो परस्पर बंध ।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ।। ३८ ।।

मात गर्भमें सो पर्याय, करके पूरण अंग सुभाय ।

बाहर निकसी प्रगट जब भयो, तब कुडुम्बको मेलो भयो ।।३९।।

नाम धरघो तिन हर्षित होय, 'टोडरमन्ल' कहै सब कोय ।

ऐसो यहु मानुष पर्याय, बघत भयो निजकाल गमाय ।।४०।।

देश ढंढारह मांहि महान, नगर 'सवाई जयपुर' थान ।

नामें नाको रहनो बनो, थोरो रहनो ओहै बनो ।।४१।।

ĩ

तिस पर्याय विषे जो कोय, देखन-जाननहारो सोय।
मैं हूं जीवद्रव्य, गुनभ्य, एक अनादि अनन्त अरूप ।।४२॥
कर्म उदयको कारन पाय, रागादिक हो हैं दुःखदाय।
ते मेरे औपाधिक मान, इनिकों विनशे मैं शिवराय ॥४२॥
वचनादिक लिखनादिक किया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया।
ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनिमें नाहिं हमारो मेल ॥४४॥

इन पद्यों परसे ग्रापके ग्राघ्यात्मिक जीवनकी फांकीका दिग्दर्शन होता है। ग्रापके गुरुका नाम पं० वंशीघर था, इन्हींसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। ग्राप ग्रपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ ग्रीर उसके ग्रथंका शीघ्र ही ग्रवधारण कर लेते थे। फलतः थोड़े ही समयमें जैन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, काव्य, छन्द, ग्रलंकार, कोष ग्रादि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

पंडितजीने वस्तुस्वरूपका ग्रवलोकन कर सर्वज्ञ वीतराग-कथित न्यायी पंथका श्रनुसरण किया, जैनियोंमें जो शिथिलता थी उसको दूर करनेका प्रयत्न किया, शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दिया श्रीर जनतामें सच्ची घामिक भावना एवं स्वाध्यायके प्रचारको वढ़ाया जिससे जनता जैनघर्मके मर्मको समभनेमें समर्थ हुई श्रीर फलतः श्रनेक सज्जन श्रीर स्त्रिया ग्राध्यात्मिक चर्चाके साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार वन गये। यह सब उनके प्रयत्नका ही फल था।

सहधर्मी भाई रायमञ्जाने ग्रापका परिचय देते हुए लिखा है कि—"ग्रर टोडरमलजो सूं मिले, नानाप्रकारके प्रश्न किए, टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा प्रद्मुत देखी।...ग्रवार ग्रनिष्ट काल विषे टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपश्चम (ज्ञानका विकास) विशेष भया।" पं. देवीलालजीने लिखा है कि— टोडरमलजी महाबुद्धिमानके पास शास्त्र सुननेका निमित्ता मिला'।

प्रज्ञाकी-बुद्धिकी अलौकिक विशेषता और काव्यशक्ति

पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी राज-मलजी ने सं० १८२१ को चिट्ठीमें लिखा है "साराही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान का क्षयोपशम ग्रलीकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण कई लाख श्लोक टीका वनाई ग्रीर ५-७ ग्रन्थोंकी टीका बनायवेका उपाय है। सो ग्रागुकी ग्रधिकता हुए बनेगी। ग्रर घवल, जयधवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा वहाँ दक्षिण देशसूं पांच सात ग्रीर ग्रन्थ ताड़पत्र विषे कर्णाटकी लिपिमें लिख्या इहाँ पधारे है। याकूं मञ्जजी वांचे हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करें हैं वा कर्णाटकीं लिपिमें लिखि ले है। इत्यादि न्याय, व्याकरण, गणित, छंद-ग्रलंकारका याके ज्ञान पाइए हैं। ऐसे पुरुष महंतबुद्धिका धारक इसकाल विषें होना दुर्लभ है तातै वासुं मिलें सर्व संदेह दूरि होइ हैं।"

इससे पं॰जीकी प्रतिभा श्रीर श्रात्मज्ञानरूप विद्वत्ताका श्रनुभव सहज ही किया जा सकता है।

श्राप केवल हिन्दी गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु श्रापमें पद्य-रचना करनेकी क्षमता थी ग्रीर हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना श्रच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है ग्रीर देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है। इसके सिवाय संहिष्ट ग्रिधकारका ग्रादि-ग्रन्त मंगल भी संस्कृत क्लोकोंमें दिया हुग्रा है ग्रीर वह इस प्रकार है—

संदृष्टेल व्धिसारस्य क्षपणासारमीयुषः प्रकाशिनः पदं स्तौमि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वर्थिक है। प्रथम अर्थमें क्षपणासारके साथ लिब्धसारकी संहिष्टको प्रकाश करनेवाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुति की गई है और दूसरे अर्थमें करण-लिब्धके परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन हिष्टके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका उपक्रम किया गया है।

इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिये हुये है और उसमें जुद्धात्मा (श्ररहन्त) अनेकान्त वाणी और उत्तम साधुओंको संदृष्टिकी निर्विष्न रचनाके लिये नमस्कार किया गया है। वह पद्य इस प्रकार है:—

ग्रुद्धात्मानमनेकान्तं सानुग्रुचममंगलम् । वंदे संदृष्टिसिद्धचर्यं संदृष्टचर्यंप्रकाशकम् ।।

हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारोंके निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार है:—

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैंनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन।। इस पद्यमें वतलाया गया है कि मैं ज्ञान ग्रौर घ्यानरूपी घनमें लीन रहनेवाले, काम ग्रौर मान (घमंड) से रहित मेघके समान घर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित ग्रौर क्षीए। शरीरवाले उन नग्न जैन साधुग्रोंको नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका बंधका उदाहरए। है। इसमें ऊपरसे नीचेकी ग्रौर क्रमशः एक-एक ग्रक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरको लाइन वन जाती है ग्रौर इसो तरह नीचेसे ऊपरकी ग्रोर एक-एक ग्रक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी वन जाती है। पर इस तरहसे चित्रवंघ कविता दुरूह होनेके कारए। पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है।

पंडितजी गृहस्थ थे—घरमें रहते थे परन्तु वे सांसारिक विषयभोगोंमें ध्रासक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और संवेग-निर्वेद आदि गुगोंसे अलंकृत थे। अध्यात्म-प्रत्थोंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। उनकी मधुर वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम सन्तोषका अनुभव करते थे। पंडित टोडरमलजीके घर पर जानाभिलाषियोंका खासा खमघट सा लगा रहता था। जानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे आप वड़े प्रेमके साथ जानाभ्यास कराते थे। इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही वन रहा था वहाँ तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजन वराबर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शंकाओंका समाधान सुनकर वड़ा ही सन्तोप होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्न व्यवहारसे प्रभावित हुए विना नहीं रहते थे। आपके शास्त्रप्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित, चतुर और विधिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजी श्राचनी श्रोतिष्ठत, त्रिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रोचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बसवा निवासो श्री पं० देवीदासजी गोधाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था। उनका

<sup>\*</sup> दीवान रतनचन्द्जी और वाळचन्द्जी उस समय जयपुरके साधिमयों में प्रमुख थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके छघुआता वधीचन्द्जी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि॰ सं० १८१ से पहले ही राजा माधविसहजीके समयमें दीवान पद पर आसीन हुए थे और वि० सं० १८२६ में जयपुर के राजा पृथ्वीसिंहके समयमें थे और उसके वाद भी कुछ समय रहे हैं। पं० दौछतरामजीने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० सं० १८२७ में पं० टोडरमछजीकी पुरुपार्यसिद्ध्युपायकी अध्री टीकाको पूर्ण किया था।

प्रवचन वड़ा ही मार्मिक ग्रीर सरल होता था ग्रीर उसमें श्रोताग्रोंकी ग्रच्छी उपस्थिति रहती थी।

#### तित्कालीन धार्मिक स्थिति

जयपुरमें जैनोंकी संख्या श्रीर जिन मंदिरोंकी संख्या तो श्रव भी वहाँके श्रतीत जैन वैभवको बतला रही है, साधर्मी भाई बिं रायमल्लके सं० १८२१ के एक पत्रमें लिखा है कि:—''श्रीर इहाँ दस बारा लेखक सदेव, सासते जिनवाशी लिखें हैं वा सोघते हैं। श्रीर एक ब्राह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० बालकोंको न्याय, व्याकरण, गिणत, शास्त्र पढ़ावे है। श्रीर १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका श्रध्ययन करे है। नित्य १००-५० स्थान पर जिन पूजन होई है—इत्यादि इहां जिनधमंकी विशेष मिहमा जाननी, नगरमें सात व्यसनका श्रभाव है। भावार्थ-ई नग्न विषे कलाल, कसाई, वेश्या न पाइए। श्रर जीव हिंसाकी मनाई है। दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, बालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधवसिंह है। ताके राजमें एते कुव्यसन न पाइए है। श्रीर जैनी लोगका समूह वसे है। दरबारके मुससदी सब जैनी है, ग्रीर शाहूकार लोग सब जैनी है। यद्यपि श्रीर भी है पर गौगतारूप है, मुख्यतारूप नाहीं।.. ७-६ हजार धैनी महाजनांका घर पाइये है पैसा धैन लोगोंका समूह श्रीर नग्नमें नाहीं, श्रीर इहाँका देशविषे सवंत्र मुख्यपणे श्रावगी लोग वसे हैं। तातें यह नग्न व देश बहुत निमंल व पवित्र है। तातें धर्मात्मा पुरुष वसनेका स्थान है, श्रवार तो ए साक्षात् घमंपुरी है।"

उस समय जिनपूजन, शास्त्रस्वाघ्याय, तत्त्वचर्चा, शास्त्र प्रवचनादिमें श्रद्धा-भक्ति श्रीर विनयका श्रपूर्व हक्य देखनेमें श्राता था, श्राज भी कुछ श्रंशमें है। पं० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताश्रोंकी संख्या ८०० से श्रधिक हो जाया करती थी।

#### जयपुर का वैभव

उन दिनोंमें जयपुरका घामिक वैभव ग्रपनी चरम सीमापर था। करीब ५००००, जैनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें ग्रीर राज्यके ग्रन्य विभागोंमें जैनोंकी ही मुख्यता थी। दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्रों थे, खंडेलवाल जैन थे ग्रीर पं० जो की शास्त्र सभाग्रों तथा घामिक चर्चाग्रोंमें खूब भाग लिया करते थे। स्वयं जयपुरके शासक महाराजा माधवसिंहजी जैनोंसे ग्रत्यिक प्रभावित थे। वि० संवत १८२१ में श्री टोडरमलजीके उपदेशसे जयपुरके जैनों द्वारा इन्द्रव्वज पूजाका जो बड़ा भारी विशाल ग्रौर ऐतिहासिक समारोह हुग्रा था उसमें दरबारको तरफसे घोषणा थी कि-जैनोंको दरवारसे जिस चीजको ग्रावश्यकता हो वह दो जाय।

कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुआ था। श्रीर उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस काममें अग्रे सर रहे थे। बाल ब्रह्मचारी साधमीं रायमख जीके शब्दोंमें—पहलेकी अपेक्षा जैनोंका धार्मिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लगा, जिनमंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ ही बीस, तीस मंदिर नये वनवाए गये, नित्य हजारों स्त्रो-पुरुष पूजा पाठ करते ही थे। स्त्रियाँ भी गंभीर शास्त्र चर्चाएँ करती थी, १०-२० विद्वान शास्त्र सभामें ऐसे रहते थे जो संस्कृत शास्त्रोंका प्रवचन करते थे। दुरूह चर्चाओंमें भाग लेनेवाले भी सैंकड़ों ही थे। विभिन्न देशोंके प्रश्न समाधानके लिये जयपुर ही आते थे। इसंतरह उस समय धमं और विद्वत्ताका केन्द्र जयपुर ही था।

#### रचनाएँ और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—
१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड टीका, ४ जिन्धसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोकसार टीका, ६ ग्रात्यानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थसिद्धग्रुपाय टोका, द ग्रर्थसंदृष्टि ग्रिवकार, ६ मोक्षमागंप्रकाशक ग्रीर १० गोम्मटसार पूजा।

इनमें ग्रापकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संवत् १८११ की फाल्गुए। विद पंचमीको मुलतानके ग्रव्यात्मरसके रोचक खानचन्दजी, गंगाधरजो, श्रीपालजी, सिद्धारयजी ग्राद्धि ग्रन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थो। यह चिट्ठी ग्रध्यात्मरसके श्रनुभवसे ग्रोत-प्रोत है। इसमें ग्राध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है। चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी ग्रान्तरिक भद्रता तथा वात्सल्यताका खास तौरसे द्योतक है—

"तुम्हारे चिदानन्दघनके श्रनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि होउ।"

निर्विकल्प समाधिका थोड़ेमें ही वड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। तत्त्वरिसकों को यह पत्र ग्रवश्य पढ़ने योग्य है।

#### गीम्मटसारादिकी सम्यन्ज्ञानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्घिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचियता ग्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा ग्रभयनन्दिके शिष्य थे। ग्रीर जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है।

गोम्मटसार ग्रन्थपर ग्रनेक टीकाएं रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमें मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द्र सैद्धान्तिक # हैं। इस टीकाके ग्राघारसे ही केशव वर्णीने, जो ग्रभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' नामकी टोका भट्टारक धर्मभूषगाके भ्रादेशसे शक सं० १२८१ (वि० सं० १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है श्रीर अभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका थाश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई भ्रीर उसका नाम भी कनड़ो टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रक्खा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल-संघ शारदागच्छ बलात्कारगएके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषएका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्वज्ञानतरिङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचना की है। श्रतः टीकांकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६ वीं शताब्दी है। इनकी 'जीवतत्वप्रबोधिका' टोंका मल्लिभूपाल ग्रथवा सालुवनल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है भ्रौर जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है× । इससे भी इस टीका श्रौर टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६ वीं शताब्दी का उत्तरार्घ सिद्ध है।

ग्राचार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके ग्राघारसे ही पं० टोडरमलजीने सम्यन्ज्ञान चन्द्रिका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशववर्गीकी टीका समभ लिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है—

केशंववणीं भव्य विचार; कर्णाटक टीका अनुसार। संस्कृतटीका कीनी एडु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु।।

<sup>\*</sup> अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाएडकी २५२ गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें ५२ नं की गाथाकी टीका करते हुए एक 'गोम्मटसार पंजिका' टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमें किया गया है। ''अथवा सम्मूर्छनगर्भोपात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामभिन्नाय:।''

<sup>×</sup> देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १।

पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यन्ज्ञान-चिन्द्रका' है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विश्वद विवेचन करती है। पंडित टोडर-मलजीने गोम्मटसार—जीवकाण्ड व कमंकाण्ड, लिक्स्वार—अपणासार, त्रिलोकसार इन चारों प्रन्योंकी टीकाएं यद्यपि मिन्न-मिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्वन्व देखकर उक्त चारों प्रन्योंकी टीकाग्रोंको एक करके उसका नाम 'सम्यन्ज्ञान-चिन्द्रका' रक्खा है जैसा कि पंडितजीकी लिक्सार मापा टीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है:— "या विधि गोम्मटसार लिक्सार प्रन्यिन की, सिन्न मिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकें। इनिके परस्पर सहायकपनी देख्यों, तानें एक करि दई इम तिनिको मिलायकें। सम्यन्ज्ञान-चिन्द्रका घर्षों है याका नाम, सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकें। किलकाल रजनीमें वर्षको प्रकाश करें, यानें निज काज कीने इष्ट मान मायकें। किलकाल रजनीमें वर्षको प्रकाश करें, यानें निज काज कीने इष्ट मान मायकें। केलिकाल रजनीमें वर्षको प्रकाश करें, यानें निज काज कीने इष्ट मान मायकें।

इस टीकामें उन्होंने ग्रागमानुसार ही ग्रर्थ प्रतिपादन किया है ग्रीर भ्रपनी ग्रोरसे कपायवश कुछ भी नहीं लिखा, यया:—

बाज्ञा बतुसारी भये वर्षे लिखे या माहि । वरि कपायकरि कल्पना हम कहु कीनों नांहि ॥३३॥

र्टाकाप्रेरक श्री रायमलर्जा और उनकी पत्रिका-

इस टीकाकी रचना ग्रपने समकालीन रायमल नामके एक सावर्मी श्रावकीत्तमकी श्रेरणांसे की गई है—"रायमल्ल सावर्मी एक, वर्मसर्वया सहित विवेक। सो नानाविष
प्रेरक भयो, तव यह उत्तम कारज थयो।" वे ग्रव्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रेमी थे। श्रीर
विद्वानोंसे तत्त्वचर्चा करनेमें वड़ा रस लेते थे। पं० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे बहुत ही
प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर
निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाश्रोंको लिए
हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई है जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो
चुकी हैं । उनमेंसे प्रयम पत्रिकामें ग्रपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाश्रोंका समुल्लेख
करते हुए पंडित टोडरनलजीसे गोम्मटसारकी टीका वनानेकी प्रेरणा की गई है ग्रीर वह
सिवाणा नगरमें कब ग्रीर कैसे वनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका
वह-श्रंब-इस-प्रकार है:—

"पीछै सेखावटी विपे सिवाणा नग्न तहाँ टोडरमल जी एक दिली (दिल्ली) का वड़ा साहकार सावमीं ताके समीप कमें (कार्य) के ग्रांघ वहाँ रहे, तहाँ हम गए ग्रोर

द्भ देखो बीरवाणी वर्ष १ अडू २, ३।

टौडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये। ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम ग्रन्थकी साखिसूं देते गए। सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासूँ विशेष देखी अर टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अदुभुत देखी, पीछें उनसूं हम कही-तुम्हारे या ग्रन्थका परचे (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टोका होय तो घणां जीवोंका कल्याए। होय ग्रर जिनधर्मका उद्योत होइ। ग्रब हों (इस) कालके दोषकरि जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो ग्रागे यातें भी ग्रल्प रहेगी। तातें ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मूलगाथा पन्द्रहसे १५०० सताकी संस्कृत टोका अठारह हजार १८००० ताविषे अलौकिक चरचाका समूह संदृष्टि वा गिएत शास्त्रोंकी श्राम्नाय संयुक्त लिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है। ग्रर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दोर्घकाल पर्यन्त लगाय अब ताई नाहीं तौ आगें भी याकी प्रवर्ती कैसें रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, श्रायुका भरोसा है नाहीं। पीछें पैसें हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया। पूर्वे भी याकी टोका करनेका इनका मनोरथ था हो, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिच मुहुर्तविषें टोका करनेका प्रारंभ सिंघाएगा नग्रविषै भया। सो वे तो टोका बनावते गए हम बांचते गये। बरस तीनमें गोम्मटसारग्रंथकी ग्रङ्तीस हजार ३८०००, लिव्धसार--क्षपणासार ग्रन्थकी तेरह हजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४०००, सब मिलि च्यारि ग्रन्थोंकी पैंसठ हजार टोका भई। पोछैं सवाई जयपुर ग्राये तहाँ गोम्मटसारादि च्यारों ग्रन्थोंकूं सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाईं। जहाँ शैली थी तहाँ सुघाइ-सुघाइ पघराई। ऐसे इन ग्रन्थोंका ग्रवतार भया।"

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञानचिन्द्रका टीका तोन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसको क्लोक संख्या पैंसठ हजारके करीब है। इस टोकाके पूर्ण होनेपर पंडितजोने ग्रन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की ग्रौर उन जैसो ग्रपनो दशको होनेकी ग्रमिलाषा भी व्यक्त को। यथा—

> भारम्मो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद । अब भये हम कृतकृत्य उर पायो यति आह्वाद ।।

<sup>#</sup> रायमलजीने गोम्मटसार की मूल गाया संख्या पन्द्रहसौ १४०० बतलाई है जब कि उसकी सख्या सत्तरहसौ पांच १७०४ है, गोम्मटसार कर्मकाएडकी ६७२ और जीवकाएड की ७३३ गायासंख्या मुद्रित प्रतियोंमें पाई जाती हैं।

अरहन्त सिद्ध पर उपाच्याय साधु सर्व,
अर्थके प्रकाशी माङ्गलीक उपकारी हैं।
तिनको स्वरूप जानि रागतें मई जो भक्ति,
कायकों नमाय स्तृतिकों उचारी है।।
अन्य अन्य तुमही से काज सब बाज मयो,
कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है।
मङ्गल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं,
होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है।।

यही भाव लिव्यसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रगट किया है # 1

लिवसारकी यह टीका वि० सं० १८१८ माघशुक्ला पंचमीके दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्मसे स्पष्ट है—

संवत्सर अष्टाद्श्यकः, अष्टाद्श्यतः होकिक्युक्तः । मायशुक्लपंचमिद्नि होत, भयो ग्रन्थ पूर्न उद्योत ।।

लिविसार—क्षपणासारको इस टोकाके अन्तमें अर्थसंदृष्टि नामका एक अविकार मो सायमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त प्रन्थमें आनेवाली ग्रंकसंदृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलीकिक गिणातके करणसूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संदृष्टि अविकारसे भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार—जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलीकिक गणितके उदाहरणां, करग्रसूत्रों, संख्यात, असंख्यात और अनन्तकी संज्ञाओं और अंकसंदृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र प्रन्यके रूपमें किया गया है और जो 'अर्थसंदृष्टि' के सार्यक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टोका प्रन्योंके आदिमें पाई जानेवाली पीठिकामें ग्रंचगत संज्ञाओं एवं विशेयताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस प्रन्थके विपयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंको रचना की गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे संदृष्टि-विपयक सभी वातोंका वोव हो जाता है। इस सवका श्रेय पं० टोडरमलजीको ही प्राप्त है।

 <sup>&</sup>quot;प्रारत्य कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको इतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित
 होइ सुन्ती भरे । वाके प्रसाद्तें सर्व आकुलता दृरि होइ हमार शिव ही खात्मल सिद्धि-जनित परमानन्दकी
 प्राप्ति होत ।"

#### त्रिलोकसार टीका---

त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पून बन चुकी थी परन्तु उसका संशो-घनादि कार्य बादको हुन्ना है ग्रीर पीठबंघ वगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया। इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यन्ज्ञान-चन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समक्ता जाय।

#### मोक्षमार्ग प्रकाशक-

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ भी सं० १८२१ के पूर्वका है।

#### वात्मानुशासन टीका-

यादिपुराणके कर्ता श्री जिनसेनाचार्यके शिष्य भगवान श्री गुएाभद्राचार्यके द्वारा रचा गया यह प्रन्थ २७२ क्लोकोंका है। अपने नामके अनुसार ग्रात्माको अनुशासित करनेवाला अपने ढंगका जैन वाङ्मयमें यह एक ही ग्रन्थ है, ग्रीर पढ़ते समय सुभाषित जैसा ही ग्रानन्द ग्राता है, वारंवार पढनेयोग्य, प्रासादगुएायुक्त प्रौढ़ प्रन्थ है। इसपर ग्राचार्य श्री प्रभाचन्द्रकी एक छोटी संस्कृत टीका है जो प्रत्येक क्लोकके ग्रर्थको विश्वद करती है। इसी प्रन्थपर पं० श्री टोडरमलजीकी भाषा वचनिका है जो शायद उक्त सं० टीका के अनुसार ही बनाई गई है।

# पुरुपार्थसिद्धचुपाय टीका-

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रहगई। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। बादको यह टोका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरो को है परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अधूरापन तो दूर हो ही गया है।

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर इसके वाद ग्रीर कितने समय तक चला, यद्यपि यह ग्रनिश्चित है, परन्तु फिर भी सं० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलजीकी ये सब रचनायें जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है । पं० दौलतरामजीने

<sup>#</sup> देखो 'भारतके प्राचीन राजवंश' भाग ३ पृ० २३६, २४० ।

जव सं० १८२७ में पुरुषार्थसिद्धभूपायकी अन्नरो टीकाको पूर्ण किया तव जयपुरमें राजा पृथ्वीसिहका राज्य था। अतएव सम्वतु १८२७ से पहले ही माघवसिहका राज्य करना सुनिश्चित है।

#### गोम्मटसार पूजा-

यह संस्कृत भाषामें पद्मबद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मट-सारके गुर्गोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

# मृत्युकी दुखद घटना--

पंडितजीकी मृत्यु कव भ्रौर कैसे हुई ? यह विषय श्रसेंसे एक पहेली सा वना हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किंवदिन्तियाँ प्रचलित हैं; परन्तु उनमें हाथीके पैर तले दववाकर मरवानेकी घटनाका वहुत प्रचार है। यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया ग्रीर हाथीको ग्रंकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिषाड़ के साथ उन्हें देखकर सहम गया ग्रीर ग्रंकुशके दो वार भी सह चुका पर ग्रपने प्रहारको करनेमें ग्रक्षम रहा ग्रीर तीसरा ग्रंकुश पड़ना ही चाहता या कि पंडितजीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र! तेरा कोई ग्रपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही ग्रपराधी निरपराधीकी जाँच नहीं की ग्रीर मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ ग्रंकुशका वार सह रहा है, संकोच छोड़ ग्रीर ग्रपना कार्य कर। इन वाक्योंको सुनकर हाथीने ग्रपना कार्य किया।

चुनांचे किसी ऐसे ग्रसहा घटनाके ग्रारोपका संकेत केशरीसिंह पाटणी सांगाकोंके एक पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है—

"मिती कार्तिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिडि सहैरमांहीं कछु ग्रमारगी उपाड़ि नाखि तीह परि राजा दोप करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नास्थीं।"

—वीर वागाी वर्ष १ पृष्ट २८५।

राजा माघर्वसिहजी प्रथमको जब इस पडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तव वे बहुत दु:खी हुए थ्रौर भ्रपने कृत्यपर बहुत पछ्काये । पर 'श्रव पछ्काये होत क्या, जव चिड़िया चुग गई खेत' इसी नीतिके अनुसार प्रकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछ-तावा ही रह जाता है। बादमें जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया।

ग्रव प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माघव-सिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी ग्राधिकांश सम्भावना सं० १८२४ में जान पड़ती है। चूं कि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए ग्रीर उससे वापिस लीटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया। यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है ग्रीर उसके ग्रनन्तर देवीदासजी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं।

इसप्रकार म्राचारंकल्प पं० टोडरमलजी साहबके जीवन परिचय, उनकी प्रज्ञाकी प्रखरता एवं उनकी कृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उनमेंसे उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेकी इस प्रस्तावनामें चेष्टा की गई है। विद्वानोंसे निवेदन है कि विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुक्ते सूचित करने को क्रुपा करें।

इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शास्त्री द्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावना का ग्राघार खिया है तथा कुछ ग्रंश डा० लाखबहादुरजी शास्त्री द्वारा लिखित प्रस्तावना, सन्मित संदेश तथा वीरवाणी पत्रके टोडरमलजी विशेषांककी सहायता ली गई है इसके लिये मैं ग्रनुमितदाता छपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री (वाराणसी) का ग्राभारी हूँ।

इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री लेमचन्दभाई, श्री नेमीचन्दजी पाटनीने मुक्ते सहायता दी है उन सबका भी मैं श्राभार मानता हूँ।

श्रन्तमें वर्मजिज्ञासु पाठकोंसे निवेदन है कि-श्राचार्यकरण पंडितजीके प्रति हम कृतज्ञ बनकर मोक्षमार्गे प्रकाशकके श्रष्ट्ययनद्वारा सर्वेज्ञ वीतराग कथित यथार्थ तस्व स्वरूपको समक्षकर, तस्वनिर्णयरूप श्रम्यासके द्वारा श्रपनी श्रात्मार्मे मोक्षमार्गका प्रकाश कर, श्रनादिकालीन मिथ्यात्वका नाश करें श्रीर यथार्थता, स्वतन्त्रता श्रीर वीतरागता-रूप सम्यक्रत्तत्रयका ग्रह्ण करें।

वीर संवत २४६३ मंगसिर वदी १० भगवान महाबीर तप म्ल्याणक दिन

निवेदक— अ॰ गुलावचन्द जैन सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

# सिद्धान्त सूचनिका

| ग्रिभिप्रायमें मिथ्यात्त्वरूप रागादि भाव हैं वे ही ग्रास्नव हैं               | २२७         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ग्रपना भला वुरा ग्रपनेसे होता है                                              | २६६         |
| ग्रपने परिगाम विगाड़नेका भय रखना, सुत्रारनेका उपाय करना                       | <b>२</b> ६६ |
| अपना दोप कर्मादिमें लगाता है सो जिन ग्राज्ञा माने तो ऐसी ग्रनीति संभव नहीं है | इ१२         |
| ग्रज्ञान व कपायभाव हो वहाँ चारित्र नहीं होता                                  | २३८         |
| श्रघ(ति कर्मोंके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है                                 | २७          |
| ब्रह्नितादिकके ब्रात्माश्रित गुणोंको व शरीराश्रित गुणोंको भिन्न २ नहीं जानता  |             |
| वह मिथ्यादृष्टि है                                                            | ३३८         |
| म्रहिसादि पुण्यास्रव है उसे उपादेय मानना मिथ्यादृष्टि है                      | २२६         |
| धन्तरंग परिगामोंकी गुढ़ता हो तब १२ तपोंमें तप संज्ञा जानना                    | २३२         |
| ऐसा आत्माका अनुभव नहीं करता ४६, ६१-१६६-२०                                     | ४-२३७       |
| श्रीपाधिकमाव-पर निमित्तसे होनेवाला भाव                                        | १६४         |
| (स्वभावभाव-पर निमित्तके विना जो भाव हो )                                      | ११४         |
| कपार्योंकी तीव्रता-मन्दता ग्रपेक्षा ग्रनन्तानुबन्वी ग्रादि भेद नहीं है        | ४०          |
| कोई किसीके कर्ता नहीं; ग्राघीन नहीं २८, २६, ४२, ५२, ५४, ८३, ८                 | द, द१-      |
| ६०-६४-२५२-५५, ३०                                                              | 09, 22      |
| कोई पदार्थे इष्ट-ग्रनिष्टरूप है नहीं                                          | દર          |
| कोई द्रव्य-भावका नाम निरुचय ग्रीर कोईका नाम व्यवहार ऐसा नहीं है               | २४३         |
| कारग्-कार्य सम्बन्व ८७, ८८, १६६-६७, २३४-५४                                    |             |
| गुरुकी व्याख्या श्रीर विपरीतता १६४                                            | से १८७      |
| गुरुका सच्ना लक्षण जाने तो वह मिध्यदृष्टि न रहे                               | २२३         |
| गुप्ति समिति आदिमें जितना ग्रंग वीतरागता वह सच्ची समिति आदि है                | २२८         |
| जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अशुभोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्तना किन्तु उर    | से          |
|                                                                               | प्र, २५६    |
| जैन शास्त्रोंके पदोंमें प्रयोजन वीतरागता ही है                                | इ, १०३      |
| जिनमतमें तो एक रागादि मिटानेका ही प्रयोजन है                                  | ३०३         |
| जितना ज्ञानादि प्रगट है वह जीवका ही स्वभावका श्रंश ही है                      | २६, दद      |

| जीवादि तत्त्वार्थं श्रद्धानका लक्षरा                                       | ३१७-३२४                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जीव तस्वका ग्रन्यथा श्रद्धान                                               | <b>२</b> २५               |
| जीव द्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुराका घारक है २४-२६, ३२,               | , ३६-३७-३ <b>५-४६-</b> ८८ |
| जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा ऐसी मिथ्या बुद्धि।                | २३८                       |
| जितनी (१२ तपादिकमें) गुद्धता हुई उससे तो निर्जरा श्रीर जितन                | ा शुभभाव है               |
| उससे वन्व है                                                               | र३२                       |
| जैसी पर्याय में, देहादि में, ग्रहंबुद्धि है ऐसी केवल ग्रात्मामें ग्रहंबुदि | इ २६०                     |
| ज्ञानका दोप-मिथ्याज्ञान, श्रज्ञान, कुज्ञान                                 | <b>দ</b> দ                |
| ज्ञानी शुभरागरूप मक्तिको श्रद्धानमें शुभवन्वका कारण जानते हैं              | २२२-२२३                   |
| तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षरामें जीवाजीव ग्रादि सर्वका स्वरूप भलीमौति          | भासित होता है,            |
| मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह श्रद्धान होनेपर                  | सम्यक्त्वी                |
| होता है                                                                    | ३३२ पंक्ति १७             |
| तत्त्व विचारवाला ही सम्यक्त्वका ग्रिषिकारी है                              | २६०                       |
| तत्त्वज्ञानके विना महावतादि ग्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम                |                           |
| तस्वनिर्णय न करने में तेरा ही दोष है                                       | 3 ? ?                     |
| तत्त्वादिकका विश्वय करनेका द्वम करे तो उससे अवश्यमेव ही                    | <b>उपशमादि</b>            |
| सम्यक्त्व होते हैं                                                         | २७७, ३१२                  |
| देव-गुरु-वर्म, स्व-पर तथा ग्रात्म श्रद्धान लक्षग्रसे सम्यग्दर्शन मानने     | में भ्रम होता है ३३२      |
| देहादिमें ग्रहं-ममकार मिथ्या है                                            | ५०-५१                     |
| देहादि पर्यायमें श्रहंबुद्धि सम्यग्दर्शनादिक द्वारा छूटजाये, स्वयं अन      | दिनिघन चैतन्य             |
| द्रव्य है उसमें ग्रहंबुद्धि ( हढ़ता ) ग्राये, पर्यायको स्वांग स            | मान जाने तव               |
| मरएका भय नहीं रहता                                                         | ६१                        |
| द्रव्य ग्रपेक्षा गुद्धत्व, पर्याय ग्रपेक्षा शुद्धत्व, गुद्ध शव्दका ग्रर्थ  | १९६.२४६                   |
| द्रव्यलिगीमुनि भौर उनके उपायमें ग्रयथार्थता ७७, ७८, २२७,                   | २४२-४३-२५६-८३,            |
|                                                                            | ३११-२०-२७                 |
| दोनों नयोंको ग्रहण करनेवाला भी मिथ्याहिष्ट है                              | २४८-२५७                   |
| निंदा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है                        | १६२                       |
| निश्चय-व्यवहारका लक्षरा ( सर्वत्र ऐसा ही )                                 | २४८-२४६-५०-५३             |
| निश्चय-व्यवहार द्वारा शास्त्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति                       | 582-88-80-543             |

| निश्चयसे नि:कषायभाव है, वही सच्चा चारित्र है                                  | २३०         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| निश्चयसे वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है                                           | २४२-५३      |
| निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंका ग्रहणका ग्रर्थ                                    | २५१         |
| निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; ग्रतः दोनोंका उपादेयपना          |             |
| नहीं बनता                                                                     | २४६         |
| निश्चय घर्म तो वीतरागभाव है, बाह्य साघनको व्यवहारमात्र घर्म संज्ञा जा         | नना २३३     |
| निश्चय उपदेशका श्रद्धाच नहीं करते हैं वह व्यवहारश्रद्धानसे ग्रतत्त्व श्रद्धान |             |
| ही रहता है                                                                    | ५१-२२१      |
| प्रयोजन-जिसके द्वारा सुख हो-दु:खका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है           | ६-७-१३      |
| १४, ४४, ४७, ७८-७६-८४-८८, ६१-६२-१२७-१४७-२१६                                    | ४४, ३१८     |
| प्रयोजनभूततत्त्व = मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व,      |             |
| बंघ-मोक्षमार्गं को कहते हैं २१६-७८-७६-८४-८७-८८,                               | १६१, २१६    |
| पारिएामिक भाव-सर्वभेद जिसमें गिंभत है ऐसा चैतन्यभाव                           | १६४         |
| पर्यायमें म्रहंबुद्धि-मैं वोलता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ म्रादि               | ८०-८१       |
| परद्रव्य वंघका कारण नहीं है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिभाव कारण है                | २७          |
| परद्रव्योंको इष्ट-म्रनिष्ट मानना मिथ्यात्व है                                 | १७५         |
| परद्रव्योंसे भिन्न ग्रीर ग्रपने भावोंसे ग्रभिन्नत्वका नाम शुद्धपना है         | १९६, २५२    |
| परद्रव्यका भ्राप कत्ती है नहीं                                                | २५५         |
| पुरुषार्थसे तत्त्व निर्णयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव ही मोहका                  |             |
| ग्रमाव ग्रीर मोक्षके उपायका पुरुषार्थं बनता है                                | ३१२         |
| पुण्य-पापके बन्धमें भला-बुरा मानना वही मिध्या श्रद्धा है                      | २२७         |
| बुद्धि-व्यभिचार-जो ग्रात्मस्वरूपसे बाह्य निकलकर बाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विच | <b>ारती</b> |
| है सो वह बुद्धि व्यभिचारिएगी है                                               | २०१         |
| बाह्य तप तो करे ग्रीर ग्रन्तरंग तप न होय तो उपचारसे भी उसे तप संज्ञा          | :नहीं २३१   |
| बाह्य सामग्रीके श्रनुसार श्राकुलता नहीं है, कषाय भावोंके श्रनुसार है          | 308         |
| बाह्य वस्तुसे सुख-दुःख मानना भ्रम है                                          | ५६-४२-६०    |
| बाह्य सामग्री भवितव्य ग्राघीन है ३६-५१-५६-७३, १६७                             | , ३१०-११    |
| भाव भासनका स्वरूप २२४-२५-३                                                    |             |
| भूतार्थ-ग्रभूतार्थ की व्याख्या, ग्रौर निश्चय-व्यवहार यह दोनों ही सच्चे मो     | क्षमार्ग 🕟  |

| ,<br><b>ξ</b> ο.                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| भानना-उपादेय मानना मिथ्याबुद्धि ही है                                       | २५०        |
| भवितव्य ३६, ५१-५६-७३-१६७, २०४, ३१                                           | 80-88      |
| भावमन ज्ञानरूप है, द्रव्यमन शरीरका ग्रङ्ग है                                | 358        |
| भय ग्राशा, लज्जा, स्नेहादिसे भी कुगुरु सेवनका निषेष १५३                     | से ८७      |
| मन्दकषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते हैं | २३०        |
| मन्दकषायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दु:ख ही है                  | ७१         |
| मुनिपद लेनेमें जैनमतकी परिपाटी                                              | ३७१        |
| मोक्षमार्गं तो एक वीतराग भाव है १४-२४२-५                                    | (३-५५      |
| महाव्रतादि श्रास्रवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नहीं                         | २२६        |
|                                                                             | ১৫-১६      |
| मिथ्या श्रद्धानका पाप हिंसादि पापोंसे; सात व्यसनोंसे भी महा पाप है          | १८१        |
| मिथ्यात्व म्रादिको बाह्यरूप तो माने परन्तु मन्तरंग इन भावों की जाति         |            |
| को नहीं पहिचानता; भ्रयवा उनका तो नाश करने की चिन्ता नहीं है भी              | र          |
| वाह्यक्रिया-वाह्य निमित्त मिटानेका उपाय रखता है २३                          | १६-२७      |
| मिथ्यादृष्टि सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योंको उपादेयरूप     |            |
| श्रद्धा करता है ।                                                           | २२८        |
| पंदराग सहित विषयोंमें वर्ते या व्यवहार धर्म कार्योंमें वर्ते तब अवसर तो चला |            |
| जावे-संसारमें ही भ्रमण होगा                                                 | ३१३        |
| यथार्थका नाम निश्चय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहार-उपचारका एक अर्थ           | )          |
| १६३-२३०-२३३-२४६-४१-४३-४४-४७                                                 | •          |
| यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त को प्राप्त होगा                              | २६०        |
| रागादि का उपादान कारण ब्रात्मा, निमित्त कारण द्रव्य कर्म १६६-६७,            |            |
| रागादि होनेमें कर्मका दोष नहीं है अपना ही दोष है                            | १६६        |
| राग रहित भावका नाम प्रहिसा है                                               | ३२८        |
| व्यवहार-उपचारका एक अर्थ है १६३-२३०-३३-४६-५१-५३-५५, २५७                      |            |
| व्यवहारनयका उपदेश कार्यकारी कव ?                                            | २५३        |
| व्यवहार साधनमें गुभवन्व कहा है                                              | 338        |
| व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिक को किसीको      |            |
| किसीमें मिलाकर निरूपए। करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है            | <b>२५१</b> |

| an innéren en e                                                                                                               | A             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| व्रत संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है उनको मोक्षमार्ग मानना व्यवंहार है २५३<br>व्रतादि शुभोपयोग वंघमार्ग है ग्रौर ग्रज्ञानी उसी को मोक्षमार्ग मानते हैं सो दोनों |               |  |
| को एक किया, परन्तु यह मिथ्या है                                                                                                                                |               |  |
| वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है                                                                                                              | १५५           |  |
|                                                                                                                                                                | <b>244</b>    |  |
| जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ श्रशुभोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्त्तना                                                                                           | •             |  |
| उसे शुद्धोपयोग का कारण न मानना                                                                                                                                 | २४४-४६        |  |
| विपरीत अभिप्राय रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्व है, देवादिक                                                                                          | का श्रद्धान   |  |
| सो व्यवहार सम्यवस्व है                                                                                                                                         | 3,3,3         |  |
| शरीरकी श्रवस्थासे सुख दु:ख मानना भ्रम है                                                                                                                       | ४२, ५९. ६०    |  |
| शरीरकी क्रिया से श्रात्महित नहीं होता                                                                                                                          | १२१           |  |
| शुभाशुभर्मे भला-बुरा मानना मिथ्याश्रद्धा है                                                                                                                    | २२७           |  |
| शुभभाव है उससे वन्य है                                                                                                                                         | २३२           |  |
| शुभोपयोग शुद्धोपयोगका कारण नहीं है                                                                                                                             | २५६           |  |
| शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनिको असंयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कहा है                                                                                                 | २४८           |  |
| जुमाजुम भावमें अजुद्धताकी व वंवकारएकी अपेक्षा समानता है                                                                                                        | २०४           |  |
| शुभाशुभ भावोंमें घातिकमोंका तो निरंतर वंच होता है; शुभाशुभभाव                                                                                                  | प्रात्म       |  |
| गुर्गोका घातक है                                                                                                                                               | <b>२</b> २७   |  |
| शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुप्रभावको 'हे                                                                                                    | <b>य</b> े    |  |
| जानकर उनके त्यागका उपाय करना                                                                                                                                   | २५५           |  |
| श्रद्धानमें शुभभावको शुभ वन्वका कारएा जानते हैं                                                                                                                | २२२-२३        |  |
| श्रद्धान ही सर्व घर्मका मूल है                                                                                                                                 | १५            |  |
| श्रद्धानका वल । सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं परिण्मित होते, संस                                                                                                  | ार भ्रवस्थाको |  |
| नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका वल जानना                                                                                                                       | ३२४           |  |
| सम्यक्त्वका ग्रिषकारी तत्त्व विचारवान ही है                                                                                                                    | २६०           |  |
| सम्यग्हिष्टको द्रव्यलिगोका सुक्ष्म अन्ययापन भासित होता है                                                                                                      | २४३           |  |
| सम्यग्हिष्ट प्रशस्त रागको दंड समान-हेय मानता है                                                                                                                | २४६           |  |
| सम्यग्द्दष्टिके ग्रप्रयोजनभूतमें भूल                                                                                                                           | १४-२१७        |  |
| सम्यग्हिष्ट श्रद्धानमें भक्तिके शुभभावको वन्वका कारण जानते हैं                                                                                                 | 777-73        |  |
| सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण                                                                                                                                      | ३१७ से ३२५    |  |
| •                                                                                                                                                              | -             |  |

| सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिद्धपद                                                 | <b>६१</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| सम्यक्त्व प्राप्तिके छपाय                                                    | 99-387         |
| सम्यग्दर्शन सच्चा उपाय है                                                    | ६१             |
| सम्यक्तवगुरा तिर्यंचादिक व केवली सिद्धभगवानके समान ही कहा है                 | २१-२२४         |
| सब द्रव्य स्वाधीन है, प्रपने ही भावका कत्ती है                               | 55-58          |
| कोई किसीका कत्ती नहीं है, आधीन नहीं है २८, ४६, ४२, ५५, ५५-८३                 | -55-58         |
| <b>१४-२५२-५५,३</b> ०                                                         | ११६-७०         |
| सराग चारित्र राग है                                                          | २४४            |
| समवसरण सभामें सर्वमुनि भावलिंगी नहीं थे                                      | 9 <b>३-२७४</b> |
| सत्य श्रद्धान होनेके पश्चात् स्वयं विपरीत खिगघारी कैसे रहे ?                 | १४६            |
| सर्व भेद जिसमें गिभत है ऐसा चैतन्यभाव सो पारिएगामिक भाव                      | १६४            |
| सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धानका ही बल है     | २२४            |
| सहज ऐसा ही ग्रायुकर्मका निमित्त है, कोई कर्त्ता, हर्ता, रक्षक नहीं है        | ४२, ६१         |
| सहज निमित्त-नैमित्तिक संबंध २५-२६-३०-४१-४२-८१, २०३-८१                        | १, १६५,        |
| २०४, २५४-२५                                                                  | (६-२७१         |
| सुखी होनेका सच्चा उपाय सम्यग्दर्शनादि ही है                                  | २ से ६१        |
| स्वर्ग सुखका कारण प्रशस्त राग है, मोक्ष सुखका कारण वीतराग भाव है             | 338            |
| लोकमें सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभावके ही कर्ता हैं कोई किसी को सुख-दु:ख      | • • •          |
| दायक, उपकारी-भ्रनुपकारी है नहीं                                              | <b>द</b> ६     |
| हिंसाके भावसे पाप, श्रहिंसारूप राग परिखामसे पुण्य बँघता है अतः दोनों हेय हैं | _              |
| हिंसामें प्रमाद परिएाति मुख है, विषय सेवनमें श्रिभलाषा मल है                 | 2219           |



# विषय-सूची

# प्रथम अधिकार

| विषय                                          | वैद्ध | विषय                                         | वृष्ट        |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
| मंगलाचरण                                      | ş     | क्ष्यायसे स्थिति और अनुमागवन्य               | रेन          |
| अरहन्तोंका स्वरूप                             | 2     | क्षड़ पुद्वस्य परनागुओंका ययायोन्य           |              |
| सिद्धोंका स्वरूप                              | 2     | प्रकृतिरूप परि <b>ण्</b> मन                  | 35           |
| माचार्यों हा स्वरूप                           | ષ્ટ   | तीव मावोंसे कर्मोंकी पूर्ववद अवस्थाका परिवर  | नि २६        |
| उपाध्यायोंका स्वरूप                           | 8     | कर्मोंके फ्लदानमें निमित्त-नैमित्तिक सन्वन्य | રૂં૦         |
| साधुर्वोका स्तरूप                             | 8     | द्रव्यक्रम् और मावकर्मका स्वरूप              | ર્ફ          |
| पूच्यतका कारण                                 | પ્ર   | नोकर्मका स्वरूप और प्रवृत्ति                 | 28           |
| बरहन्तादिकों से प्रयोजनसिद्धि                 | •     | नित्य निगोद और इतर निगोद                     | ३२           |
| मंगळाचरण करनेका कारण                          | 5     | कर्मवन्यनहप रोगके निमित्तसे होनेवाछी         |              |
| त्रन्यकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा           | Şo    | तीवकी अवस्था                                 | ३२           |
| प्रन्यकारका आगमाभ्यास और प्रन्य रचना          | 88    | मितज्ञानकी पराधीन अवृत्ति                    | રૂર          |
| असत्य पद् रचनाका प्रतिषेव                     | १२    | श्रुतज्ञानकी 33 33                           | ३४           |
| वांचने सुनने योग्य शास्त्र                    | \$8   | अवधिज्ञान-चज्ज-अचज्जदर्शनकी प्रवृत्ति        | ĘŁ           |
| वकाका सरूप                                    | የጳ    | ज्ञानदर्शनोपयोगादिकी प्रवृत्ति               | ३६           |
| श्रोताका स्त्रह्प                             | १७    | मिय्यात्वरूप नीवकी प्रवृत्ति                 | ₹≒           |
| मोत्तमार्ग प्रकाशक प्रन्यकी सार्यकता          | śε    | चारित्रमोहरूप 33 33                          | ३=           |
| द्यरा अधिकार                                  |       | अन्तराय और वेदनीय कर्मोदयजन्य अवस्था         | 88           |
| दूसरा जावकार                                  |       |                                              | ४२-४३        |
| संसार अवस्याका स्वरूप                         | २१    | गोत्र कर्मोद्यज्ञन्य अवस्या                  | જજ           |
| कर्मवन्वनका निदान, कर्मोके अनादिपने की        |       | तीसरा अधिकार                                 |              |
| सिद्धि                                        | २२    |                                              | e37 <i>e</i> |
| दीव-कर्मोंकी मित्रता, अमूर्चिक आत्मासे मूर्चि |       | संसारदुःख तथा मोच्नसुखका निरूपण              | 5X           |
| कर्मीका वन्य, घाति-अघाति कर्म                 | २४    | दुःत्रोंका मूंख कारण                         | 88           |
| निर्वे  तड़ कर्नों द्वारा दीवके स्वभावका घात  | 5     | मिख्यात्वका प्रभाव                           | 86           |
| बाह्य सामग्रीका मिलना                         | २४    | मोहजनित विषयामिलापा                          | ૪ફ           |
| नृ्तन वन्व विचार                              | २इ    | दुःखनिवृत्तिका सांचा उपाय                    | Ko           |
| योग और उससे होनेवाले प्रकृतिवन्य प्रदेशवं     | १७    | दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति             | Ko           |

| निषम                                      | . वृष्ट           | दिसम्                                       | <b>Tis</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                           | **                | शरीरादिकका मागारूप मानने का निराकरण         | १०१        |
| चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति        |                   | ह्या-विष्णु-महेशके सृष्टिके कर्ता, रस्रक और |            |
| अन्तराय, वेदनीय, श्रायु, नाम-गोत्र कर्मके | ४७ से ६२          | संहारकपनेका निराकरण                         | १०४        |
| Rich all All hall with a                  | <b>\$2</b>        | लोकके अनादिनिधनपने की पृष्टि                | ११०        |
| एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख                   | <b>4</b> ×        | ब्रह्मसे कुछप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध        | . १११      |
| दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख              | EX.               | अवतार मीमांसा                               | ११२        |
| नरकगतिके दुःख                             | 44.<br><b>5</b> 5 | यज्ञमें पशुवधसे धर्मकल्पना                  | 984        |
| तिर्यंचगतिके दुःख                         | 99<br><b>9</b> 0  | मक्तियोग-मीमांसा                            | 114        |
| मनुष्यगतिके दुःस                          |                   | ह्मानयोग "                                  | ११म        |
| देवगतिके दुःख                             | <b>{</b> =        | पवनादि साधन द्वारा झानी होने का             |            |
| दुःखका सामान्य स्वरूप                     | 33                | निषेघ                                       | १२०        |
| दुःख निवृत्तिका चपाय                      | ७१                | अन्यमत कल्पित मोचमार्ग की मीमांसा           | १२२        |
| सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि      | ७२                | मुस्छिम मत-निराकरण                          | १२३        |
| चीया अधिकार                               |                   | सांख्यमत 🥠                                  | १२४        |
| मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपण        | 4                 | नैयायिकमत ,,                                | १२७        |
| मिण्यादशैनका स्वरूप                       | ωĘ                | वैशेषिकमत "                                 | १२५        |
| प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ                | 45                | मीमांसकमत ,,                                | १३४        |
| सिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति                   | 50                | जैमिनीमत निराकरण                            | १३२        |
| मिथ्याज्ञानका स्वरूप                      | 28                | बौद्धमत 11                                  | ' १३२      |
| मिथ्याचारित्रका स्वरूप                    | 写义                |                                             | १३४        |
| इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना                | 58                | अन्यमत निरसनमें राग-द्वेषका अभाव            | . १३६      |
| रागद्वे पकी प्रवृत्ति                     | ٤?                |                                             | १३७        |
| पांचवौँ अधिकार                            |                   | अन्यमतके अन्योद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनत  | •          |
| विविध मत समीन्ता                          | 8.2               |                                             | 238        |
| गृहीत मिथ्यात्व                           | <b>શ્</b>         |                                             | 18×;       |
| सर्वव्यापी अद्धैत ब्रह्म                  | <b>.</b> ξ        |                                             | १४६        |
| कत्तीवादका निराकरण                        | 33                |                                             | १४७.       |
| ब्रह्मकी माया                             | १००               |                                             | १४७        |
| जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानने      | _                 | अझेरोंका निराकरण                            | १४५        |
| निराकरण्                                  | १०१               |                                             | . કેઠેંદ   |

| ं विषय                                           | ब्रह | त्रिपय                                   | वृद्ध       |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------|
| मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिपेव              | १४२  | व्यवहारामास पत्तके घारक, नैनामास         | <b>२१३</b>  |
| धर्मका अन्यया स्वरूप                             | १४७  | कुछ अपेचा-धर्मविचार                      | २१४         |
| हूं द्वक्रमत-निराक्तरण                           | १४८  | परीचारहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिपेच  | २१४         |
| प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का           |      | आजीविका-प्रयोजनार्षे धर्मसाघनका प्रतिपेध | ३१६         |
| निपेच                                            | १६०  | अरहन्तभक्तिका अन्ययाह्म                  | २२१         |
| मुँह्पत्तिका निपेष                               | १६१  | गुरुमक्तिका अन्ययाहप                     | २२३         |
| मूर्विपूजानिपेधका निराकरण                        | १६२  | शास्त्रभक्तिका अन्ययारूप                 | २२३         |
| इं अधिकार                                        |      | जीव अजीव तत्त्वका अन्ययारूप              | <b>२</b> २४ |
| कुदेव कुगुरु और कुघर्मका प्रतिपेष                | १६८  | आस्रव तत्त्वका अन्ययारूप                 | २२६         |
| कृतेव सेवाका प्रतिपेय                            | १६८  | दन्व तरवका अन्ययारूप                     | २२७         |
| लोकिक मुलेच्छासे ऋरेव-सेवा                       | १६६  | संवर तत्त्वका अन्ययास्प                  | २२७         |
| व्यंन्तर-त्राया                                  | १५०  | निर्वरा तत्त्वका अन्ययारूप               | २३०         |
| सूर्यचन्द्रमादि प्रहृपूजा प्रतिपव                | १७२  | मोच्च तत्त्वका अन्ययाह्य                 | २३३         |
| गीसपीदिककी पूजाका निराकरण                        | १७४  | सम्यग्ज्ञानका अन्ययारूप                  | २३४         |
| कुगुर्क सेवा श्रद्धानादिकका निपेच                | १७४  | सम्यक्चारित्रका अन्ययारूप                | २३७         |
| कुछ-अंपेचा गुरुपनेका निषेव                       | १७४  | निश्चय व्यवहारनयामासावलम्बीका स्वरूप     | २४⊏         |
| कुवर्म-सेवन से मिथ्यात्वभाव                      | १६१  | सच्चानिरूपण्-उपचार निरूपण्               | ક્ષ્રદ      |
| निन्दादिभयसे मिथ्यात्व-सेवनका प्रतिपेव           | १६२  | सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि          | २५७         |
| सातवाँ विविकार                                   |      | पंचळव्यियोंका स्त्रहरप                   | २६१         |
| बैनमिथ्यादृष्टिका विश्वेचन                       | १६३  | थाठवाँ अधिकार                            |             |
| एकान्त निर्चयावलन्वी जैनामास                     | १६३  |                                          |             |
| केत्रलज्ञान निपेच                                | \$£8 | उपदेशका स्वरूप                           | २६८         |
| शास्त्राभ्यासकी निःर्यंकताका प्रतिपेव            | र्०० | प्रयमानुयोगका प्रयोजन                    | २६⊏         |
| शुभको छोड़कर अशुभमें प्रवर्शना योग्य नहीं        | २०४  | करणानुयोगका प्रयोजन                      | २६६         |
| केवल निरचयावलम्बी जीवकी प्रयुत्ति                | २०६  | चरणातुयोगका प्रयोजन                      | २७०         |
| स्वद्रुव्य-परद्रव्य चिन्तवनसे निर्चरा, वन्य नहीं |      | द्रव्यानुयोगका प्रयोजन                   | २७१         |
| है किन्तु रागादि घटने से निर्जरा और              | τ.   | प्रयमानुयोगम् व्याख्यान का विघान         | • ७१        |
| रागादि होनेसे चन्य है।                           | 305  | करणातुयोगमं ,, ,,                        | २७४         |
| तिविकल्पद्शा-विचार                               | २१०  | चरणानुयोगमं 11 11                        | २७७         |

| विपय                                          | वृष्ठ | विषय                                               | ব্রদ্র           |  |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|--|
| द्रव्यानुयोगमं व्याख्यानका विधान              |       | द्रव्यकर्म और मावकर्मकी परम्परामें पुरुषार्थके     |                  |  |
| अनुयोगोंमें पद्धति विशेष                      |       | न होनेका खयडन                                      |                  |  |
| व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन          |       | मोन्नमार्गका स्वरूप                                | 312              |  |
| प्रथमानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण            |       | छत्त्रण और उनके दोष                                | ३१६              |  |
| करणानुयोगमें 55 5                             | २६०   | सम्यग्दर्शनका सच्चा छत्त्रण                        | ३१७              |  |
| चरणानुयोगमं 🥠 🕠                               | २६१   | तस्वार्यं सात ही क्यों ?                           | ३१८              |  |
| द्रव्यानुयोगमं " "                            | २६२   | तत्त्वार्थं श्रद्धान लच्चणमें अन्याप्ति आदि दोषोंव | न ्              |  |
| व्याकरणन्यायादि शास्त्रोंके अभ्यासके संबंधमें | 835   | परिहार                                             | 328              |  |
| अपेत्ताज्ञानके अभावमें दृष्ट परस्पर विरोधका   |       | तियेचोंके सप्ततत्त्व श्रद्धानका निर्देश            | ३२१              |  |
| निराकरण                                       | २६४   | विषयकषायादिके समय सम्यक्त्वीके तत्त्व              |                  |  |
| नवमाँ अधिकार                                  |       | श्रद्धान                                           | ३२१              |  |
|                                               |       | निर्विकल्पावस्थामें तस्व श्रद्धान                  | ३२३              |  |
| मोच्चमार्गका स्वरूप                           | ३०६   | भिध्यादृष्टिका तत्त्व श्रद्धान नाम निन्नेपसे है    | ३२४              |  |
| आत्माका हित मोच ही है                         | ३०६   | सम्यक्त्वके विभिन्न छत्तृणोंका समन्वय              | 374              |  |
| सांसारिक सुख वास्तविक दुःख ही है              | ३०८   | सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप                     | <sup>`</sup> ३३१ |  |
| पुरुषार्थसे ही मोचप्राप्ति                    |       | सम्यक्त्वके आठ अंग                                 |                  |  |
| द्रव्यिंगके मोज्ञोषयोगी पुरुपार्थका अभाव      | ३११ ' | •                                                  |                  |  |



# श्रन्थ के अंतिम भाग की विषय सूची

| १—रहस्यपूर्णं चिट्ठी                           | प्रष्ट | 8  |
|------------------------------------------------|--------|----|
| २—परमार्थ वचनिका                               |        | १० |
| २—निमित्त- <b>उपादान चि</b> ष्टी               |        | १६ |
| ४ - मोत्तमार्ग प्रकाशक में उद्घृत पद्यानुक्रम  |        | २० |
| ४—इस अन्य का मूल्य घटानेमें सहायक गएों की सूची |        | २२ |
| ६—शुद्धि पत्र                                  |        | २३ |

# सर्वज्ञ वोतराग कथित तत्त्वज्ञान तथा मोत्त्वमार्ग ( सुखका उपाय ) समभने के लिये निम्न शास्त्रजी तथा ग्रन्थोंका अवश्य स्वाध्याय करें ।

| म रिक्ष रिप्प साक्षिण                        | 1141          |  |  |
|----------------------------------------------|---------------|--|--|
| श्री समयसारजी शास्त्र                        | X-3           |  |  |
| प्रवचनसार शास्त्र                            | 8-0           |  |  |
| नियमसार शास्त्र                              | 8-0           |  |  |
| पंचास्तिकाय- संप्रह                          | ₹ <b>–</b> ሂ૦ |  |  |
| समयसार प्रवचन माग ४ कत्ती कर्म               |               |  |  |
| अधिकार पृ० ४६३                               | 8-0           |  |  |
| मोच्रशास बड़ी टीका, प्राचीन जनाचार्यों व     | <b>ही</b>     |  |  |
| टीकाओंका सार १० सं० ६००                      | X-0           |  |  |
| <b>भात्मशिद्धि ( स॰ सार क्षी ४७ शक्तियों</b> | पर            |  |  |
| विस्तृत प्रवचन                               | 8-0           |  |  |
| स्वयंभू स्तोत्र                              | o_ <u></u> 20 |  |  |
| मुक्तिका मार्ग                               | o- <u></u> %o |  |  |
| जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला भाग १-२-३      |               |  |  |
| प्रत्येक का                                  | 0-50          |  |  |
| श्री योगीन्दुदेव आचार्यकृत योगसार दोहा वड़े  |               |  |  |
| टाइपमें तथा खपादान निमित्त दोहा              | 0-85          |  |  |
| छहडाला मूल वड़े टाइपमें                      | 0-6x          |  |  |
| अनुभव प्रकाश मूलप्रन्य                       | ०-३४          |  |  |
| अष्ट प्रवचन ( ज्ञान समुच्चयसार श्री तारग     |               |  |  |
| स्वामी छत प्रन्थ पर प्रवचन )                 | 8-20          |  |  |
| भी समयसारजी कलश टीका श्री राजमलजी            |               |  |  |
| पांडेकत प्राचीन टीकाका आधुनिक सापार          | में २–७४      |  |  |
| छहढाला सचित्र नई सुयोध टीका                  | <b>१-0</b>    |  |  |
| नैन वाल पोथी                                 | 0-5x          |  |  |
| ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव                      | शेसमें        |  |  |
| वस्तु विज्ञानसार                             | त्रेसमें      |  |  |
| अष्टपाहुङ्                                   | त्रसमॅ        |  |  |
|                                              | 1             |  |  |

अपूर्व अवसर नामक अमर काव्य पर प्रवचन तथा श्री कुन्दकुन्दाचायं तथा जयचन्दनी कृत द्वादशानुभेचा, गुमानीराम समाविमरण पाठ

| द्वादुशातुत्रका, गुमानाराम समा।यमरण | 410           |
|-------------------------------------|---------------|
| सवका एक यन्थ                        | १–२४          |
| अध्यात्म पाठ संप्रह                 | X-0           |
| वैराग्य पाठ संप्रह                  | १−०           |
| निमित्त नैमित्तिक संबंध             | 0-82          |
| स्तोत्रत्रयी                        | o_ <b>L</b> o |
| पंचमेरु पूजा आदि शंत्रह             | 8-0           |
| वृ॰ दशलज्ञ्या धर्म त्रत विधान       | 0-0X          |
| त्त्रघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका     | o-२ <u>४</u>  |
| जैन तस्व मीमांसा                    | 8-0           |
| आत्मधर्म वीर शं० २४६२ एक सालके लिये | <b>?-0</b>    |
| सजिल्द फाइलें आत्मधर्म              | 3- <b>4</b> % |

### <sub>अपूर्व प्रन्य</sub> समयसार कलश टीका

श्री राजमलजी पांडे कृत प्राचीन हस्त लिखित प्रतियोंसे बराबर मिलान करके आधुनिक भाषामें वड़े टाइपमें उत्तम प्रकाशन। आत्महितका ही जिसको प्रयोजन हो उनके लिये गूढ़तम तत्त्वज्ञान के ममेको अत्यंत स्पष्टतया खोलकर स्वात्मानुभूति-मय उपाय को बतानेवाला यह प्रन्य अनुपम ज्ञान निधि है। श्री पं० राजमलजी ने (वि० सं० १६१४) पूर्वाचार्योंके कयनानुसार आध्यात्मिक पवित्र विद्या की चमत्कारमयी टीका बनाई है। लागत ४) मूल्य होने पर घटाया हुआ मूल्य २-७४ पोस्टेज १-४४

पता —श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ (सीराष्ट्र)

भित्राकी। नमस्कार उपाध्याय निसे सार्चा। नमस्कार लेग्ज विषे महीस्त्राम् निसे अपि से सांपानियेन मस्क उनिमः मिर्गात्रयमिस्मार्गात्रकाम् कम्मार्गम् सिनिस्यते। दित्त्रभ्मेगलम्यमेगल**क्षर** ए ग्र**गीत्**राग मतिमित्री , समाजसन् गानि जपद्रात्मा शास्त्रक्मा गोत्रकारा क् नामसा ह्य का उद्यहा है।। तहां मंग गर्गे इंगानमोर्द् त्रः।नमःमित्रमः।नमःश्रामायितः।नमजपाष्मायेत्रानमोनमानमित्रम्।नम् रैयाका अर्थे असाट्टा नमक्तर अरद्त निक्षेत्र शिनिम स्वारित्त रेत्र भिष्ण न मन्द्रार श्राचायान विज्ञानमों ताहि मोतेज्ञ ए॥ ऋस्तादिम दान्॥ रणकि मिगन किस्मित्रण प्रकानका नकिए है।।एमे अरद्रमाणं।।एमे मिद्याणं।।एमे ज्यापि याणं।।एमे नेप्र्यायाणं।। नंत्रांनक्रितीय अपने अपने अपने अपने मार्गिय सिर्म समस्ती वार्डकान को प्रापता विशेष्ये अपि भवस्मा क्रणाच्या प्रजाकतामा वाम यन प्रस्तार भे में सामहा में मन सम्बन्धि ।। बक्ता का मंस्कति में रकीयातातेयोकाकातामनमस्यात्र महित्यात्र महित्यात्र महित्यात्र महित्यात्र महित्यात्र महित्यात्र महित्या वनकी जिएटे ॥ तरंत्र यम अरदंत निकास स्मि क्यारिंदे ॥ तेप द् स्य पत्रों ना प्रित्र प्रमित्रंगी कार प्रतर मानैदेशमान्तर गेनक शितिकां सामान्य प्रत्यवानि सेट्र अन्तवी व्यक्ति समिमाम्ब्रीका निक्तिरिक्षित्रक्ष मां तरमक्ष्णिर एट्टे ॥ वक्ति क्ष्मा के त्या है समम्म दोष नित्र मुक्त हो देवा थिहे क्तिनिजस्त माचसाथन्तें जारियातिकाम् निक्षिषिषाय अन्तव्तु स्यावि राजमान् नए॥त्रक्षेत्र भारेट स्मानंतम् ष्रकारिनिराकुत्तप्रमानंदकां म्नुन्येद्राव्हरिमविषामन्त्रात्रे वादिविकारमान

आंचार्यकर्ण पंडित श्री टोडरमळ औं के स्वइस्त जिस्ति मोजमार्ग-प्रकाशक का प्रथम पृष्ठ [ नोट---ऊपर '३ मोज़' किया हुआ है वह सीसरी लाइन में अय् मार्ग प्रकाशक में लगा देने के लिये है ]

माने के प्राचानिक स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान कि स्थान के स्थ यहात्राम् । इहा क्रिक्रम् स्थान क्रिक्रम् स्थान क्रिक्रम् क्रिक्रम् स्थान के प्राप्त THE PROPERTY OF THE PROPERTY O थान-शकारकम्बानमहत्रानम्हताबर्श्यन्य यननस्य म्बल्यम्बल्सम्बल्लान्। THE THE PROPERTY OF THE PROPER निसादितलाहिंग्रेडिकानिर्दार्थनोदेनदेनदेनदेनदेनदेनदेनिर्दिक्तिर्देशिक्तिन्तिर्दिक्तिनिर्द्यादिनिर्द्यादिनिर्द्या तेससम्बन्धित वर्गिति तारिन्य्रगकारिश्रे तत्ते। रेसम्ब्रीत्रेसानीति र तात्रे कर् **国家の中ではおりからなりを見るとのものできる。 またりのできる。 これのできるという。 これのできるという。 これのできるという。 これのできる。 こ** व्याहरीनिकैनमार्वहेनातेनित्वकिताहकर्जाममङ्गर्भतेनेनेनेतानका नियांत्रस्थलकार्यकारीनराइ॥वहिक्द्रक्षक्रक्षक्रक्षक्षक्षक्षक्ष्यक्षक्षक्षक्षक्ष Erry piens in जित्ति में बीर्रे के मेह लगारि जेगरे है। वर्ष में मन प्रकेश के

आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमळजी लिखित मोच्चमार्ग-प्रकाशक का अंतिम पृष्ठ

के निष्ययमी मापेकल एसमा के कितंद ने केनरे है।

र्ने से किया एका निके नी व्यवह यह किया निकास के तारिया के हैं। यह म

### भाचायकल्प विद्वत्शिरोमणि पं॰ टोडरमलजी विरचित

# मोक्षमार्ग प्रकाशक



ਹਰ

'रहस्यपूण चिट्ठी परमाथ वचनिका निमित्त-उपादान चिट्ठी

#### ... \* श्री सर्वे इजिनवाणी नयस्तस्ये \*

# शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

क्षेत्रमः सिद्धे स्थः, क्षेत्रय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !! णमो विद्दन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो काइरीयाणं, णमो छोए सन्त्रसाहूणं। व्याक्तारं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं व्यायन्ति योगिनः। कामदं मोसदं चैत्र, वोंकाराय नमोनमः।। १।। व्यविरलगृब्द्धनौयप्रक्षालितसकलभ्तलमलकलंका । मुनिमिरुपासिततीर्था सरस्वती हरत् नो दुरितान्।।२।। अज्ञानतिमिरान्थानां ज्ञानाञ्जनग्रलाकया। च्छुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३।।

॥ श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचायगुरवे नमः ॥

सकलकलुपविष्वंसकं,श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, मन्यजीवमनः-श्रितवोधकारकितदं ग्रन्थ श्री मोसमार्ग प्रकाशक नामधेयं, तस्यमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदंवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः श्रितगणधरदेवाःस्तेषां वची-नुसारमासाद्य श्री वाचार्य-कल्प पंडितप्रवर श्री टोडरमल्जी विरचितं।

> श्रोतारः सावधानतया शृण्यन्तु । मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दाधो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥



# # नमः मिद्धेन्यः #माचार्यकल्प पं• टोहरमलजी कृत

# मोक्षमार्गप्रकाशक

# पहला अधिकार

थयः मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है।

[ मंगलाचरण ]

# दोहा #

. मंगलमय . मंगलकरण, वीतराग विज्ञान । नमौं ताहि जातें मये, अरहंतादि महान ।।१।। कारे मंगल करिहों महा, ग्रंथकरनको काज । जातें मिले समाज सब, पावै निजयद राज ।।२।।

श्रथ, मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रका उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं।

णमी अरहंताणं। णमी सिद्धाणं। णमी आयरियाणं। णमी उन्नज्ज्ञायाणं। णमी छोए सन्वसाहुणं।।

यह प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगलस्वरूप है। तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है: —

नमोऽर्ह्द्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः ग्राचार्येभ्यः, नमः छपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । तथा इसका ग्रथं ऐसा है:—नमस्कार ग्ररहंतोंको, नमस्कार सिद्धों-को, नमस्कार ग्राचार्योंको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुग्रों-को।—इसप्रकार इसमें नमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र है।

म्रब, यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन करते हैं;

### [ अरहंतींका स्वरूप ]

वहां प्रथम श्ररहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:—जो गृहस्थपना त्यागकर, मुनिधमं श्रंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चार घाति कर्मोंका क्षय करके अनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ अनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुरा-पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्योंको युगपत् विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंतदर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंतवीयं द्वारा ऐसी सामर्थ्यंको धारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानन्दका अनुभव करते हैं। पुनश्च, जो सर्वथा सर्व रागद्वेषादि विकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिगामित हुए हैं, तथा क्षुधा-नुषादि समस्त दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैं, तथा आयुध-अंबरादिक व अंगविकारादिक जो काम-क्रोधादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिनका परम-श्रौदारिक शरीर हुश्रा है, तथा जिनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीथं प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवोंका कल्याण होता है, तथा जिनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीथं प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवोंका कल्याण होता है, तथा जिनके वौकिक जीवोंको प्रभुत्व माननेके कारणरूप अनेक अतिशय और नानाप्रकारके वैभवका संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका श्रपने हितके अर्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं।—ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने योग्य श्री ग्ररहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो।

### [ सिद्धोंका स्वरूप ]

श्रव सिद्धोंका स्वरूप घ्याते हैं:—जो गृहस्थ-ग्रवस्थाको त्यागकर, मुनिधर्म-साधन द्वारा चार घाति कर्मोंका नाश होनेपर श्रनंतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ काल पीछे चार श्रघाति कर्मोंके भी भस्म होनेपर परम श्रौदारिक शरीरको भी छोड़कर ऊर्घ्वगमन स्वभावसे लोकके श्रग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको समस्त परद्रव्योंका सम्बन्ध छूटनेसे मुक्त श्रवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर-से किंचित न्यून पुरुषाकारवत् श्रात्मप्रदेशोंका श्राकार श्रवस्थित हुग्रा, तथा जिनके

प्रतिपक्षी कर्मोंका नाश हुम्रा इसिलये समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक म्रात्मिक गुएए सम्पूर्णतया म्रपने स्वभावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकर्मका सम्वन्य दूर हुम्रा इसिलये समस्त म्रमूर्त्तत्वादिक म्रात्मिक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भावकर्मका म्रभाव हुम्रा इसिलये निराकुल म्रानन्दमय गुद्धस्वभावरूप परिएामन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका भौर भौपाधिकभाव—स्वभावभावोंका विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साघन होता है। इसिलये साघने योग्य जो म्रपना गुद्धस्वरूप उसे दर्शनिको प्रतिविम्व समान हैं तथा जो कृतकृत्य हुए हैं इसिलये ऐसे ही भ्रनंतकाल पर्यंत रहते हैं।—ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानको हमारा नमस्कार हो।

ग्रव ग्राचार्य-उपाध्याय-साधुके स्वरूपका ग्रवलोकन करते हैं :— [ बाचार्य-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ]

जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके, शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म श्रंगीकार करके श्रंतरंगमें तो उस शुद्धोपयोग द्वारा श्रपनेको श्रापरूप श्रनुभव करते हैं, परद्रव्यमें म्रहंबुद्धि घारण नहीं करते तथा म्रपने ज्ञानादिक स्वभावको ही म्रपना मानते हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर उनमें रागद्वेप नहीं करते, शरीरकी ग्रनेक ग्रवस्थाएँ होती हैं, वाह्य नाना निमित्त वनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दु:ख नहीं मानते, तथा ग्रपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे वनती हैं वैसे वनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते, तथा ग्रपने उपयोगको वहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चलवृत्ति-को घारण करते हैं, तथा कदाचित् मंदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है उससे जो शुद्धोपयोगके बाह्य सावन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभावको हेय जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव कषायके उदयका अभाव होनेसे हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिएातिका तो अस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा ऐसी अंतरंग (अवस्था) होने पर वाह्य दिगम्बर सौम्यमुद्राधारी हुए हैं, शरीरका सँवारना श्रादि विक्रियाश्रों-से रहित हुए हैं, वनखण्डादिमें वास करते हैं, ग्रुट्ठाईस मूलगुर्गोंका ग्रुखण्डित पालन करते हैं, वाईस परीषहोंको सहन करते हैं, बारह प्रकारके तपोंको ग्रादरते हैं, कदाचित् ध्यानमुद्रा धारण करके प्रतिमावत् निश्चल होते हैं, कदाचित् ग्रध्ययनादिक वाह्य धर्मक्रियात्रोंमें प्रवर्तते हैं, कदाचित् मुनिधर्मके सहकारी शरीरकी स्थितिके

हेतु योग्य ग्राहार-विहारादि क्रियाग्रोंमें सावधान होते हैं।—ऐसे जैन मुनि हैं उन सवकी ऐसी ही ग्रवस्था होती है।

### [ वाचार्यका स्वरूप ]

उनमें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निर्विकल्प स्वरूपाचरणमें ही मग्न हैं और जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीव—याचक—उनको देखकर राग अंशके उदयसे करुणावृद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं।—ऐसे आचरण अचरानेवाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो।

### [ उपाध्यायका स्वरूप ]

तथा जो वहुत जैन शास्त्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको घ्याते हैं, और यदि कदाचित् कषाय ग्रंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों-को स्वयं पढ़ते हैं तथा ग्रन्य घर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं। — ऐसे समीपवर्ती भव्योंको ग्रध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो।

### [साधुका स्वरूप]

पुनश्च, इन दो पदवी घारकों के विना अन्य समस्त जो मुनिपदके घारक हैं तथा जो आत्मस्वभावको साघते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर फैसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सघाते हैं और वाह्यमें उसके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओंमें प्रवर्तते हैं तथा कदाचित् भक्ति-वंदनादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं। —ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो।

### [ पूज्यत्वका कारण ]

इस प्रकार इन ग्ररहंतादि का स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानमय है, उस ही के द्वारा ग्ररहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी ग्रपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्दा-योग्य होते हैं ग्रीर रागादिककी हीनतासे व ज्ञानकी विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैं। सो ग्ररहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता ग्रीर ज्ञानकी विशेषता

होनेसे सम्पूर्ण वीतरागिवज्ञान भाव संभव है ग्रौर ग्राचार्य, उपाच्याय तथा सामुग्रोंको एकदेश रागादिककी हीनता ग्रौर ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागिवज्ञान संभव है। इसलिये उन ग्ररहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना।

पुनश्च, यह जो ग्ररहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि—मुख्यख्पसे तो तीर्थंकरका ग्रौर गौएल्पसे सर्व केवलीका प्राकृत भाषा में ग्ररहंत तथा संस्कृत में ग्रहंत् ऐसा नाम जानना। तथा चौदहवें गुएस्थानके ग्रनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च, जिनको ग्राचार्यपद हुग्रा हो वे संघमें रहें ग्रथवा एकाकी ग्रात्मध्यान करें; एकाविहारी हों ग्रथवा ग्राचार्योंमें भी प्रधानताको प्राप्त करके गए। धरपदवीके धारक हों—उन सवका नाम ग्राचार्य कहते हैं। पुनश्च, पठन-पाठन तो ग्रन्य मुनि भी करते हैं, परन्तु जिनको ग्राचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुग्रा हो वे ग्रात्मव्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवीधारक नहीं हैं वे सर्व मुनि साग्रुसंज्ञाके धारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि—पंचाचारोंसे ग्राचार्यपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता है, परन्तु शब्दनयसे उनका ग्रक्षरार्थं वैसे किया जाता है। समिभिक्छनयसे पदवीकी ग्रपेक्षा ही ग्राचार्योदिक नाम जानना। जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समिभिक्छनयसे पर्याय-ग्रपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार यहाँ समभना।

यहाँ सिद्धोंसे पहले अरहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारए। ?—ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है उसका समावान यह है: —

नमस्कार करते हैं सो ग्रपना प्रयोजन सघनेकी ग्रपेक्षासे करते हैं; सो ग्ररहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले नमस्कार किया है।

इसप्रकार ग्ररहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवन करनेसे विशेष कार्यसिद्धि होती है। पुनश्च, इन ग्ररहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार— समुदाय उसका नाम पंचपरमेटी जानना। पुनश्च, ऋषभ, ग्रजित, संभव, ग्रिमनन्दन, सुमित, षद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुज्यदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूच्य, विमल, ग्रनंत, धर्म, शांति, कुन्थु, ग्रर, मिल्ला, मुनिसुत्रत, निम, निम, पार्श्व, वर्द्धमान नामके धारक चौवीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान धर्मतीर्थंके नायक हुए हैं; गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोंमें इन्द्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर ग्रब सिद्धालयमें विराजमान हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च, सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, ग्रनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, ग्रुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, ग्रजितवीर्य नामके धारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोंमें वर्तमानमें केवलज्ञान सिहत विराजमान हैं उनको हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्टी-पदमें इनका गिमतपना है तथापि विद्यमानकालमें इनकी विशेषता जानकर ग्रलग नमस्कार किया है।

पुनक्च, त्रिलोकमें जो अकृतिम जिनबिम्ब विराजमान हैं, मध्यलोकमें विधिपूर्वक कृतिम जिनबिम्ब विराजमान हैं; जिनके दर्शनादिकसे एक धर्मोपदेशके विना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थंकर-केवलीके दर्शनादिकसे होती है वैसे ही होती है; उन जिनबिम्बोंको हमारा नमस्कार हो। पुनक्च, केवलीकी दिव्यध्विन द्वारा दिये गये उपदेशके अनुसार गए। धर द्वारा रचे गये अंग-अकीर्एंक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गये ग्रंथादिक — ऐसे ये सब जिनवचन हैं; स्याद्वाद चिह्न द्वारा पहिचानने योग्य हैं; न्यायमार्गसे अविरुद्ध हैं इसलिये प्रामािशक हैं; जीवको तत्त्वज्ञानका कारण हैं इसलिये उपकारी हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो।

पुनक्च, चैत्यालय, ग्रायिका, उत्कृष्ट श्रावक ग्रादि द्रव्य, तीर्श्वक्षेत्रादि क्षेत्र, कल्याराककाल ग्रादि काल तथा रत्नत्रय ग्रादि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तथा जो किश्चित् विनय करने योग्य हैं उनकी यथा-योग्य विनय करता हूँ।—इसप्रकार ग्रपने इष्टोंका सन्मान करके मंगल किया है।

ग्रब, वे ग्ररहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं:--

जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दु:खका विनाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है; ग्रौर जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसरमें वीतरागविशेष ज्ञानका होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है ग्रौर सर्व आकुलतारूप दु:खका नाश होता है। पुनश्च, इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार ? सो विचारते हैं:—

#### [ अरहंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि ]

ग्रात्माके परिएाम तीन प्रकारके हैं - संक्लेश, विशुद्ध ग्रौर शुद्ध । वहाँ तीव कषायरूप संक्लेश हैं, मंद कपायरूप विशुद्ध हैं तथा कषायरहित शुद्ध हैं। वहाँ वीतराग-विशेष ज्ञानरूप ग्रपने स्वभावके घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिएामों द्वारा तो तीव बंब होता है और विशुद्ध परिएामों द्वारा मंद बंध होता है तथा विशुद्ध परिएगम प्रवल हो तो पूर्व कालमें जो तीव बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिएगामों द्वारा वंघ नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होते हैं, वे कषायोंकी मंदता सहित ही होते हैं, इसलिये वे विशुद्ध परिएाम हैं। पुनश्च, समस्त कषाय मिटानेका साधन हैं इसलिये शुद्ध परिएाा-मका कारण हैं; सो ऐसे परिएगमोंसे अपने घातक घातिकर्मकी हीनता होनेसे सहज ही वीतरागविशेष जान प्रगट होता है। जितने भ्रंशोंमें वह हीन हो उतने भ्रंशोंमें यह प्रगट होता है।-इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अथवा श्ररहंतादिकके श्राकारका श्रवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना या वचन सूनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना — इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हैं, जीव-अजीवादिके विशेष ज्ञानको उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतरागिवशेष ज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है।

यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो — ऐसे भी प्रयोजनकी सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ? उसका समाधानः —

जो ग्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिएाम होते हैं उनसे ग्रघातिया कर्मोंकी साता ग्रादि पुण्यप्रकृतियोंका वंघ होता है, ग्रौर यदि वे परिएाम तीव हों तो पूर्वकालमें जो ग्रसाता ग्रादि पापप्रकृतियोंका बंघ हुग्रा था उन्हें भी मंद करता है ग्रथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिरूप परिएामित करता है। ग्रौर उस पुण्यका उदय होनेपर स्वयमेव इन्द्रियसुखकी कारए।भूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पापका उदय दूर होनेपर स्वयमेव दु:खकी कारए।भूत सामग्री दूर हो जाती है। — इस प्रकार इस प्रयोजनकी भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। ग्रथवा जिन शासनके भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुषको ग्रनेक इन्द्रियसुखकी कारए।भूत सामग्रियोंका संयोग कराते हैं ग्रौर दु:खकी कारए।भूत सामग्रियोंको दूर करते हैं। — इस प्रकार भी इस

प्रयोचनकी सिद्धि उन प्ररहंतादिक द्वारा होती है। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी अपना हित नहीं होता; क्योंकि यह ग्रात्मा कपायभावोंसे वाह्य सामग्रियोंमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख-दु:खकी कल्पना करता है। कपायके विना वाह्य सामग्री कुछ सुख-दु:खकी दाता नहीं है। तथा कपाय है सो सर्व ग्राकुलतामय है, इसलिये इन्द्रिय-जनित सुखकी इच्छा करना ग्रीर दु:खसे डरना यह भ्रम है। पुनक्च, इस प्रयोजनके हेतु ग्ररहंतादिककी भक्ति करनेसे भी तीव्र कपाय होनेके कारण पापवंच ही होता है, इसलिये ग्रपनेको इस प्रयोजनका ग्रर्थी होना योग्य नहीं है। ग्ररहंतादिककी भक्ति करनेसे से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं।—इस प्रकार ग्ररहंतादिक प्रम इष्ट मानने योग्य हैं।

तथा वे ग्ररहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मंगल होता है। 'मंग' ग्रर्थात् सुख, उसे 'लाति' ग्रर्थात् देता है; ग्रथवा 'मं' ग्रर्थात् पाप, उसे 'गालयित' ग्रर्थात् गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है।—इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे दोनों कार्योंकी सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है।

### [ मंगलाचरण करनेका कारण ]

यहाँ कोई पूछे कि-प्रथम ग्रंथके आदिमें मंगल ही किया सो क्या कारण है ? उसका उत्तर: -

सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विघ्न न हो, इसलिये यहाँ प्रथम मंगल किया है।

यहाँ तर्क — जो अन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथकी समाप्ति तथा विघ्नका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेतु है ? उसका समाधान: —

यन्यमती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोहके तीव उदयसे मिथ्यात्व-कपायभावोंका पोपए। करनेवाले विपरीत ग्रथोंको घरते (-रखते ) हैं, इसिलये उसकी निर्विच्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किये विना ही हो। यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैसा विपरीत कार्य कैसे वने ? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारए। वीतराग तत्त्वज्ञानका पोपए। करनेवाले ग्रथोंको घरेंगे (-रखेंगे); उसकी निर्विच्न समाप्ति ऐसे मंगल करनेसे ही हो। यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे वने ? पुनश्च, वह कहता है कि—ऐसे तो मानेंगे, परन्तु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी

देता और कोई ऐसा मंगन करता है उसके भी सुस नहीं दिखाई देता — पापका उदय विखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मंगलपना कैसे वचे ? उससे कहते हैं:—

जीवोंके संक्लेश-विशुद्ध परिएाम अवेक जातिक हैं, उनके द्वारा अनेक कालोंमें पहले वैंघे हुए कर्म एक कालमें उदय आते हैं; इसिलये जिस प्रकार जिसके पूर्वमें वहुत घनका संचय हो उसके विना कमाए भी घन दिखायी देता है और ऋएा दिखायी नहीं देता। तथा जिसके पूर्वमें ऋएा बहुत हो उसके घन कमाने पर भी ऋएा दिखायी देता है घन दिखायी नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहींका कारएा है, ऋएा-का कारएा नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत पुण्यका बंघ हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल किये विना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता। और जिसके पूर्वमें बहुत पाप बंघ हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करनेपर भी सुख दिखायी नहीं देता, पापका उदय दिखायी देता है; परन्तु विचार करनेसे ऐसा संगल तो सुखहींका कारएा है, पापउदयका कारएा नहीं है। —इस प्रकार पूर्वोंक्त मंगलका मंगलपना वनता है।

पुनश्च, वह कहता है कि-यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंबल करनेवालेकी सहायता नहीं की धौर संयच द करनेवालेको दण्ड, नहीं दिया सो क्या कारए।? उसका समाधानः—

जीवोंको सुख-दु:ख होनेका प्रवल कारण ध्रपचा कर्मका उदय है, उसहीके ग्रमुसार वाह्य निमित्त वनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका निमित्त नहीं वनता ग्रीर जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं वनता। यह निमित्त कैसे नहीं वनता सो कहते हैं:—

जो देवादिक हैं वे क्षयोपशमज्ञानसे सबको ग्रुगपत् नहीं जान सकते, इसलिये मंगल करनेवाले श्रीर नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालमें होता है; इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें श्रथवा दण्ड दें ? श्रीर जानपना हो, तव स्वयंको जो श्रितमंदकपाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके परिएगम ही नहीं होते, तथा तीव्रकपाय हो तो घर्मानुराग नहीं हो सकता। तथा मध्यम-कषायरूप वह कार्य करनेके परिएगम हुए श्रीर श्रपनी शक्ति न हो तो क्या करें ?— इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका निमित्त नहीं वनता। यदि श्रपनी शक्ति हो

श्रीर अपनेको धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे बैसे ही परिणाम हों, तथा उस समय अन्य जीवका धर्म-अधर्मरूप कर्तव्य जानें, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मीको दण्ड देते हैं।—इस प्रकार कार्य होनेका कुछ नियम तो है नहीं — ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा आगामी कालमें दुःखदायक है; इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक वीतराग-विशेषज्ञान होनेके अर्थी होकर अरहंतादिकको नमस्कारादिक्प मंगल किया है। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक "मोक्षमार्गप्रकाशक" नामके ग्रंथका उद्योत करते हैं। वहाँ, 'यह ग्रन्थ प्रमाण है'—ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपण करते हैं:—

### [ प्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा ]

ग्रकारादि ग्रक्षर हैं वे ग्रनादि-निघन हैं, किसीके किये हुए नहीं हैं। इनका ग्राकार लिखना तो ग्रपनी इच्छाके ग्रनुसार ग्रनेक प्रकार है, परन्तु जो ग्रक्षर बोलनेमें ग्राते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिये कहा है कि—"सिद्धो वर्णसमाम्नायः।" इसका ग्रर्थ यह कि—जो ग्रक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, तथा उन ग्रक्षरोंसे उत्पन्न सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्रुत है, सो भी ग्रनादि-निघन है। जैसे—"जीव" ऐसा ग्रनादि-निघन पद है सो जीवको बतलानेवाला है। इस प्रकार ग्रपने-ग्रपने सत्य ग्रथंके प्रकाशक ग्रनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई बहुत मोतियोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर गहना बनाते हैं; उसी प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर ग्रव्य बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थपदोंको मेरी वृद्धि ग्रनुसार गूँथकर ग्रन्थ बनाता हूँ; मेरी मितिसे किल्पत क्रूठे ग्रथंके सूचक पद इसमें नहीं गूँथता हूँ। इस लिये यह ग्रंथ प्रमाण जानना।

प्रश्न:--- उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है ?

समावान:—ग्रनादिसे तीर्थंकर केवली होते ग्राये हैं, उनको सर्वका ज्ञान होता है, इस लिये उन पदोंका तथा उनके ग्रथोंका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थंकर

केविलयोंका दिव्यघ्वित द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे ग्रन्य जीवोंको पदोंका एवं ग्रयोंका ज्ञान होता है; उसके अनुसार गएाघरदेव ग्रांगप्रकीर्एरूप ग्रन्थ गूँथते हैं तथा उनके श्रनुसार ग्रन्य-ग्रन्य ग्राचार्यादिक नानाप्रकार ग्रंथादिककी रचना करते हैं। उनका कोई ग्रम्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं।—इस प्रकार परम्परामार्ग चला ग्राता है।

श्रव इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान श्रवसर्पिएगी काल है; उसमें चौवीस तीर्थंकर हुए; जिनमें श्री वर्द्ध मान नामक श्रन्तिम तीर्थंकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान होकर जीवोंको दिव्यघ्वित द्वारा उपदेश दिया। उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम नामक गराघरने ग्रगम्य अर्थोंको भी जानकर धर्मानुरागवश अंगप्रकीर्एंकोंकी रचना की। फिर वर्द्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचमकालमें तीन केवली हुए — (१) गौतम, (२) सुघर्माचार्य ग्रौर (३) जम्बू स्वामी । तत्पश्चात् कालदोषसे केवलज्ञानो होनेका तो ग्रभाव हुग्रा, परन्तु कुछ कालतक द्वादशांगके पाठी श्रुतकवली रहे श्रौर फिर उनका भी स्रभाव हु सा। फिर कुछ कालतक थोड़े संगोंके पाठी रहे; पीछे उनका भी ग्रभाव हुग्रा। तव ग्राचार्यादिकों द्वारा उनके ग्रनुसार वनाए गए ग्रन्य तथा श्रनुसारी ग्रन्थोंके ग्रनुसार बनाए गये ग्रन्थ ही उनकी प्रवृत्ति रही। उनमें भी कालदोषसे दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रन्थोंकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोंका ग्रम्यासादि न होनेसे व्युच्छित्ति हुई। तथा कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते हैं उनका बुद्धिकी मंदताके कारण श्रभ्यास होता नहीं। जैसे कि-दक्षिणमें गोमट्टस्वामीके निकट मूड़विद्री नगरमें धवल, महाघवल, जयघवल पाये जाते हैं, परन्तु दर्शनमात्र ही हैं। तथा कितने ही ग्रन्थ ग्रपनी वृद्धि द्वारा ग्रम्यास करने योग्य पाये जाते हैं; उनमें भी कुछ ग्रन्थोंका ही श्रम्यास वनता है। ऐसे इस निकृष्ट कालमें उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो हुआ परन्तु इस परम्परा द्वारा ग्रव भी जैन शास्त्रोंमें सत्य ग्रर्थका प्रकाशन करनेवाले पदोंका सद्भाव प्रवर्तमान है।

### [ ग्रन्थकारका आगमास्यास और ग्रन्थ-रचना ]

हमने इस कालमें यहाँ अव मनुष्यपर्याय प्राप्त की; इसमें हमारे पूर्वसंस्कारसे व भले होनहारसे जैनशास्त्रोंके अभ्यास करनेका उद्यम हुआ। जिससे व्याकरण, न्याय, गिणत आदि उपयोगी ग्रन्थोंका किंचित् अभ्यास करके टीकासहित समयसार, पंचास्ति- काय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लिब्बसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र, इत्यादि शास्त्र ग्रीर क्षपणासार, पृक्षार्थसिद्घ्युपाय, ग्रष्टपाहुड, ग्रात्मानुशासन ग्रादि शास्त्र ग्रीर श्रावक-मुनिके ग्राचारके प्ररूपक ग्रनेक शास्त्र ग्रीर सुष्ठुकथासिहत पुराणादि शास्त्र — इत्यादि ग्रनेक शास्त्र हैं उनमें हमारे बुद्धि ग्रनुसार ग्रम्यास वर्तता है, उससे हमें भी किचित् सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुग्रा है। पुनश्च, इस निकृष्ट समयमें हम जैसे मंदबुद्धियोंसे भी हीन बुद्धिके बनी बहुत जन दिखायी देते हैं; उन्हें उन पदोंका ग्रथंज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इस लिये हम यह ग्रन्थ बना रहे हैं। इसमें भी ग्रथंसहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता है। इतना तो बिशेष है कि—जिस प्रकार प्राकृत—संस्कृत शास्त्रोंमें प्राकृत—संस्कृत पद लिखे जाते हैं उसी प्रकार यहाँ ग्रपन्न श्रसहित ग्रयवा यथार्थतासिहत देशभाषारूप पद लिखते हैं; परन्तु ग्रथंमें ब्यभिचार कुछ नहीं है। — इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यंत उन सत्यार्थपदोंकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस परम्परामें सहयार्थपदोंकी ही रचना होती ग्रायी, ग्रसत्यार्थपद नहीं मिले।—ऐसी प्रतीति हमें फैसे हो ? उसका समाधानः—

### [ असत्यपद रचनाका प्रतिवेध ]

श्रसत्यार्थपदोंकी रचना श्रति तीव्रकषाय हुए विना नहीं बनती; क्योंकि जिस श्रसत्यरचनासे परम्परा श्रनेक जीवोंका महा बुरा हो ग्रौर स्वयंको ऐसी महाहिंसा-के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े—ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ श्रत्यन्त तीव्र होनेपर ही होता है; किंतु जैनधर्ममें तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशसे सर्वकषायोंसे रहित ही हैं, फिर ग्रंथकर्त्ता गएाधर तथा श्राचार्य, वे मोहके मद उदयसे सर्व वाह्याभ्यंतर परिग्रहको त्यागकर महामंदकषायी हुए हैं; उनके उस मंदकषायके कारण किंचतु श्रुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है, ग्रौर कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रन्थ बनाते हैं वे भी तीव्रकषायी नहीं होते; यदि उनके तीव्रकषाय हो तो सर्व कषायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्म, उसमें रुचि कैसे होती? श्रथवा जो कोई मोहके उदयसे श्रन्य कार्यों द्वारा कषायका पोपण करता है तो करो, परन्तु जिन श्राज्ञा मंग करके ग्रपनी कषायका पोषणा करे तो

जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिनंघमें में ऐसा तीव्र कथायी कोई नहीं होता जो श्रमत्य पदोंकी रचना करके परका श्रीर श्रपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे।

प्रश्न:—यदि कोई जैनाभास तीव्रकषायी होकर असत्यार्थ पदोंको जैन शास्त्रोंमें मिलाये और फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ?

समाधानः जैसे कोई सच्चे मोतियोंके गहनेमें भूठे मोती मिला दे, परन्तु भलक नहीं मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई मोला हो वही मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई भूठे मोतियोंका निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोंके समूहरूप जैनशास्त्रोंमें ग्रसत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जैनशास्त्रोंके पदोंमें तो कषाय मिटानेका तथा लौकिक कार्य घटानेका प्रयोजन है, ग्रीर उस पापीने जो ग्रसत्यार्थ पद मिलाये हैं उनमें कषायका पोषण करनेका तथा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं; कोई मूखं हो वही जैनशास्त्रके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन ग्रसत्यार्थ पदोंका निषेध करता है। पुनन्न, ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास यहाँ इस निक्चष्ट कालमें ही होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र—काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिये जैनशास्त्रोंमें ग्रसत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती—देसा निश्चय करना।

पुनक्च, वह कहे कि—कषायोंसे तो ग्रसत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्थ करनेवालोंको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई ग्रन्थया ग्रर्थ भासित हो उससे ग्रसत्यार्थ पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ?

समाधान:—मूल ग्रन्थकर्ता तो गए। घरदेव हैं, वे स्वयं चार ज्ञानके धारक हैं ग्रीर साक्षात् केवलीका दिव्यघ्विन—उपदेश सुनते हैं, उसके ग्रतिशयसे सत्यार्थ ही भासित होता है ग्रीर उसहीके ग्रनुसार ग्रन्थ बनाते हैं, इसलिये उन ग्रन्थोंमें तो ग्रसत्यार्थ पद कैसे गूँथे जायें? तथा जो ग्रन्य ग्राचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हैं वे भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके धारक हैं ग्रीर वे उन मूल ग्रन्थोंकी परम्परासे ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, जिन पदोंका स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, ग्रीर जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें सम्यग्ज्ञान प्रमाण्से ठीक करके गूँथते हैं। इसलिये प्रथम तो ऐसी सावधानीमें ग्रसत्यार्थ पद गूँथे जाते नहीं; ग्रीर कदाचित् स्वयंको पूर्व ग्रन्थोंके पदोंका ग्रर्थ ग्रन्थथा ही भासित हो, तथा ग्रपनी प्रमाणतामें भी उसी प्रकार ग्राजाये तो उसका कुछ सारा (-वश) नहीं

है। परन्तु ऐसा किसीको ही भासित होता है सब ही को तो नहीं; इसलिये जिन्हें सत्यार्थ भासित हुन्ना हो वे उसका निषेघ करके परम्परा नहीं चलने देते। पुनश्च, इतना जानना कि—जिनको अन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा जीव-अजीवादिक तत्त्वोंको तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो जैनशास्त्रोंमें प्रसिद्ध कथन है। ग्रीर जिनको अमसे अन्यथा जानने पर भी जिन-आजा माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म ग्रर्थ हैं, उनमेंसे किसीको कोई अन्यथा प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। वही गोमट्टसारमें कहा है कि:—

# सम्माइड्डी जीवो उवइड्डं पवयणं तु सद्दृदि । सद्दृदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ।।

( गाथा २७ जीवकाएड )

ग्रर्थः — सम्यग्दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है ग्रौर ग्रजान-मान गुरुके नियोगसे ग्रसत्यका भी श्रद्धान करता है — ऐसा कहा है। पुनश्च, हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है ग्रौर जिन ग्राज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके वलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं। इसिलये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रन्थोंमें वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे। ग्रथवा कहीं पूर्व ग्रन्थोंमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णन करनेमें मैं तो बहुत सावधानी रखूँगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म ग्रर्थका ग्रन्थथा वर्णन हो जाय, तो विशेष वुद्धिमान हों वे उसे सँवारकर गुद्ध करें—ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करनेका निश्चय किया है। ग्रव यहाँ, कैसे शास्त्र वांचने—सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रोंके वक्ता—श्रोता कैसे होना चाहिये उसका वर्णन करते हैं।

### [ वांचने-सुनने योग्य शास्त्र ]

जो शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं; क्योंकि जीव संसारमें नाना दु:खोंसे पीड़ित है। यदि शास्त्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्गको प्राप्त कर लें तो उस मार्गमें स्वयं गमन कर उन दुखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीत-रागभाव है; इसलिये जिन शास्त्रोंमें किसी प्रकार राग-द्वेष-मोहभावोंका निषेध करके वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शास्त्रोंका वांचना—सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रोंमें प्रृंगार-भोग-कुतूहलादिकका पोषण करके रागभावका, हिंसा—युद्धादिकका पोषण करके द्वेषभावका ग्रीर ग्रतत्त्वश्रद्धानका पोपण करके मोहभाव-

का प्रयोजन प्रगट किया हो वे शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं; क्योंकि जिन राग-द्वेप-मोह भावोंसे जीव ग्रनादिसे दुःखी हुग्रा उनकी वासना जीवको विना सिखलाये ही थी ग्रौर इन शास्त्रों द्वारा उन्हींका पोपण किया, भला होनेकी क्या शिक्षा दी ? जीवका स्वभाव- घात ही किया। इसलिये ऐसे शास्त्रोंका वांचना—सुनना उचित नहीं है। यहाँ वांचना—सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना ग्रादि कार्य भी उपलक्षणसे जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात् ग्रथवा परम्परासे वीत-रागभावका पोषण करें ऐसे शास्त्र ही का ग्रम्यास करने योग्य है।

#### [ वक्ताका स्वरूप ]

श्रव इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो जैनश्रद्धानमें दृढ़ हो; क्योंकि यदि स्वयं श्रश्रद्धानी हो तो श्रौरोंको श्रद्धानी कैसे करे ? श्रोता तो स्वयं ही से हीनबुद्धिके धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे ? श्रौर श्रश्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल हैं। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे विद्याम्यास करनेसे शास्त्र वांचनेयोग्य वुद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी शक्तिके विना वक्तापनेका श्रिषकारी कैसे हो ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यग्ज्ञान द्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिरूप व्याख्यानका श्रीप्राय पहिचानता हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं ग्रन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका श्रन्य प्रयोजन प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिन-ग्राज्ञा भंग करनेका भय वहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई श्रीभप्राय विचार कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोंका वुरा करे। सो ही कहा है :—

### वहु गुणविज्ञाणिलयो मसुचमासी तहावि मुचन्ते । जह वरमणिज्ञचो वि हु विग्वयरो विसहरो लोए ।।

वर्ष:—जो अनेक क्षमादिक गुएा तथा व्याकरए।दि विद्याका स्थान है, तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे कि—उत्कृष्ट मिएसंयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोकमें विघ्न ही का करनेवाला है। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसको शास्त्र वांचकर ग्राजीविका ग्रादि लौकिक कार्य साघनेकी इच्छा न हो; क्योंकि यदि ग्राशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ श्रोताओंके ग्रिभप्रायके श्रनु-

<sup>#</sup> दंसणमूलो घन्मो ( दर्शन प्रामृत गाया २ )

सारं व्याख्यान करके ग्रपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे। तथा श्रोताग्रोंसे वक्ताका पद उच है; परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय श्रीर श्रोता उद्य हो। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीव्र क्रोध-मान नहीं हो; क्योंकि तीव्र क्रोधी-मानीकी निन्दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तव उससे ग्रपना हित कैसे करेंगे ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; ग्रथवा ग्रन्य जीव ग्रनेक प्रकारसे बहुत वार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस अकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुक्ते ज्ञान नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताग्रोंका सन्देह दूर नहीं होगा। तव कल्याएा कैसे होगा ? श्रौर जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके म्रनीतिरूप लोकनिद्य कार्योंकी प्रवृत्ति न हो; क्योंकि लोकनिद्य कार्यींसे वह हास्यका स्थान होजाये, तब उसका वचन कौन प्रमाए। करे ? वह जिन धर्मको लजाये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, भ्रंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हों तथा प्रभुत्व हो, जिससे लोकमें मान्य हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं।-ऐस। वक्ता हो; वक्तामें ये गुए। तो अवश्य चाहिये। ऐसा ही आत्मानुशासनमें कहा है:-

> प्राज्ञः प्राप्तसमस्तकास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः, प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रश्नमनान् प्रागेव दृष्टोचरः । प्रायः प्रश्नसद्दः प्रसुः परमनोहारी परानिन्दया, ज्ञूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ४॥

अर्थः—जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक-मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, ग्राशा जिसके ग्रस्त होगई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यतासे प्रश्नोंको सहनेवाला हो, प्रश्न हो, परकी तथा परके द्वारा ग्रपनी निन्दारहितपनेसे परके मनको हरनेवाला हो, गुण्गिचान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों—ऐसा सभाका नायक धमंकथा कहे।—पुनश्च, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण-न्यायादिक तथा बड़े-बड़े जैन शास्त्रोंका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च, ऐसा भी हो, परन्तु ग्रध्यात्मरस द्वारा यथार्थ ग्रपने स्वरूपका ग्रनुभव जिसको न हुमा हो वह जिनधमंका मर्म नहीं जानता, पद्धतिहीसे वक्ता होता है। ग्रध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रगट किया जाये ? इसलिये ग्रात्मजानी हो तो सचा वक्तापना होता है; क्योंकि प्रवचनसारमें ऐसा कहा है कि—ग्रागमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमभाव यह तीनों ग्रात्मज्ञानसे जून्य कार्यकारी नहीं हैं। पुनश्च, दोहापाहुडमें ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण झोडि वितुस कंडिया। पय अत्थं तुद्दोसि परमत्थ ण जाणह मूढोसि।।

स्रयं:—हे पांडे हे पांडे हे पांडे ! तू करणको छोड़कर तुस ( भूसी ) ही कूट रहा है; तू अर्थ और शब्दमें संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिये तू मूर्ब ही है—ऐसा कहा है। तथा चौदह विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिये जो अध्यात्मरसका रिसया वक्ता है उसे जिनधमें के रहस्यका वक्ता जानना। पुनश्च, जो बुद्धि ऋदिके धारक हैं तथा अविध, मन:पर्यंय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुरण जानना। सो इन विशेष गुर्णों के धारी वक्ताका संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुर्णों के धारी वक्ताओं मुखसे ही शास्त्र सुनना। इस प्रकारके गुर्णों धारक मुनि अथवा श्रावक उनके मुखसे तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धतिबुद्धिसे अथवा शास्त्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुण-रिहत पापी पुरुपोंके मुखसे शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कहा है कि:—

तं जिणवाणपरेण य धम्मो सोयन्व सुगुरुपासम्मि । वह उचित्रो सद्धायो तस्सुवएसस्स कहगायो ॥

ग्रर्थ:—जो जिनग्राज्ञा माननेमें सावधान है उसे निर्ग्रन्थ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, ग्रथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिसे उपदेशदाता हो वहीं ग्रपना तथा ग्रन्य जीवोंका भला करे। ग्रीर जो कषायबुद्धिसे उपदेश देता है वह ग्रपना तथा ग्रन्य जीवोंका बुरा करता है ऐसा जानना।—इस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा। ग्रव श्रीताका स्वरूप कहते हैं:—

#### [श्रोताका स्वरूप]

भली होनहार है इसलिये जिस जीवको ऐसा विचार ग्राता है कि मैं कौन हूँ.? मेरा क्या स्वरूप है ? यह चरित्र कैसे बन रहा है ? ये मेरे भाव होते हैं उनका

क्या फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा है सो दुःख दूर हीनेका क्या उपाय है ? — मुभको इतनी वातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना—ऐसे विचारसे उद्यमवन्त हुआ है। पुनश्च, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर ग्रति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुग्रोंके कहे ग्रर्थको ग्रपने ग्रन्तरङ्गमें वारम्वार विचारता है और ग्रपने विचारसे सत्य ग्रर्थोंका निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है-ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । पुनश्च, जो जैनधर्मके गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी वृद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार-निश्चयादिका स्वरूप भलीभौति जानकर जिस ग्रर्थको सुनते हैं, उसे यथावत् निश्चय जानकर भवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तब मनि विनयवान होकर प्रश्न करते हैं ग्रथवा परस्पर ग्रनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यासमें ग्रति ग्रासक्त हैं; वर्मवुद्धिसे निद्य कार्योंके त्यागी हुए हैं-ऐसे उन शास्त्रोंके श्रोता होना चाहिये। पुनश्च, श्रोताग्रोंके विशेष लक्षण ऐसे हैं--यदि उसे कुछ व्याकरण-न्यायादिकका ग्रथवा वड़े जैनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो, किन्तु उसे ग्रात्मज्ञान न हुग्रा हो तो उपदेशका मर्म नहीं समभ सके; इसलिये जो ग्रात्मज्ञान द्वारा स्वरूपका ग्रास्वादी हुग्रा है वह जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है। तया जो ग्रतिशयवन्त वुद्धिसे ग्रथवा ग्रविव-मनःपर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना । ऐसे श्रोताग्रोंके विशेष गुए। हैं । ऐसे जिनशास्त्रोंके श्रोता होना चाहिये । पुनश्च, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा-ऐसी वुद्धिसे जो शास्त्र सुनते हैं, परन्तु ज्ञानकी मंदतासे विशेष समभ नहीं पाते उनको पुण्य वन्व होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता । तथा जो कुल प्रवृत्तिसे ग्रथवा पद्धति वुद्धिसे ग्रथवा सहज योग वननेसे शास्त्र सुनते हैं, ग्रथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ ग्रवधारण नहीं करते, उनके परिएगम श्रनुसार कदाचित् पुण्यवन्य होता है, कदाचित् पाप वन्य होता है। तथा जो मद-मत्सर भावसे शास्त्र सुनते हैं ग्रथवा तर्क करनेका ही जिनका ग्रभिप्राय है, तथा जो महंतताके हेतु ग्रथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परन्तु सुहाता नहीं है ऐसे श्रोताग्रोंको केवल पापवन्व ही होता है। ऐसा श्रोताग्रोंका स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना ग्रादि जिनके पाया जाये उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्रको उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ग्रव, यह माक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:--

### [ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता ]

इस संसार ग्रटवीमें समस्त जीव हैं वे कर्मनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके दु:ख उनसे पीड़ित हो रहे हैं; तथा वहाँ मिथ्या-ग्रंघकार व्याप्त हो रहा है, उस कारए। वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते, तड़प-तड़पकर वहाँ ही दु:खको सहते हैं। ऐसे जीवोंका भला होनेके कारए।भूत तीर्थंकर केवली भगवानरूपी सूर्यका उदय हुम्रा; उनकी दिव्यघ्वनिरूपी किरगों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूँ, परन्तु सहज ही उसकी किरएँ फैलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इस-लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे ही ग्रघाति कर्मोंके उदयसे उनका शरीररूप पुद्गल दिव्यघ्वनिरूप परिरामित होता है, उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गराधर देवोंको यह विचार आया कि जब केवली सूर्यंका ग्रस्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ? ग्रौर मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना जीव दुःख सहेंगे; ऐसी करुणावुद्धिसे ग्रंगप्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ वे ही हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्हीं ग्राचार्यादिकोंने उन ग्रन्थोंसे म्रन्य ग्रन्थ वनाये ग्रौर फिर उन परसे किन्होंने ग्रन्य ग्रन्थ वनाये। इस प्रकार ग्रन्थ होनेसे ग्रन्थोंकी परम्परा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ वनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्यघ्वनि तथा सर्व ग्रन्थ हैं वे मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुप हैं उनको मार्ग नहीं सूभता, तो दीपकके तो मार्गप्रकाशकपनेका ग्रभाव हुम्रा नहीं है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान रहित हैं ग्रथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सुकता, तो ग्रन्यके तो मोक्षंमार्गप्रकाशकपनेका ग्रभाव हुग्रा नहीं है।—इस प्रकार इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रका-शक ऐसा नाम सार्थकं जानना।

प्रक्त:—मोक्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ किसलिये वनाते हो ?

समाधान:—जिस प्रकार वड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तैलादिकके सायनसे रहता है, जिनके बहुत तैलादिककी शक्ति न हो उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े अन्थोंका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहाँ जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो कषायोंसे अपना मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साधनेके लिये अथवा यश प्राप्त करनेके लिये अथवा ग्रपनी पद्धित रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण—न्यायादिका, नय—प्रमाणादिकका तथा विशेष अथौंका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बड़े ग्रन्थोंका अम्यास तो बन नहीं सकता; तथा किन्हीं छोटे ग्रन्थोंका ग्रम्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भासित नहीं होता। इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान जीव बहुत दिखायी देते हैं, उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिसे यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार बड़े दिखीको अवलोकनमात्र चिन्तामिणिको प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने और वह अम्यास न करे तो उसके ग्रभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको समता आती है। कहा है कि:—

# साहीयो गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाइ। ते धिहुदुहुचिचा अह सुहुडा भवभयविहुणा।।

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नहीं सुनते वे घीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। ग्रथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस संसारभयसे रिहत हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनश्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका ग्रधिकार किया है, वहाँ प्रथम ग्रागमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कर्त्तव्य ग्रागमज्ञान है; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव होता है और उस ग्रागमसे ग्रात्मज्ञानको भी प्राप्ति होती है, तब सहज हो मोक्षकी प्राप्ति होती है। पुनश्च, धर्मके ग्रनेक ग्रङ्ग हैं उनमें एक घ्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका ग्रग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार ग्रागम-ग्रम्यास करना योग्य है। पुनश्च, इस ग्रन्थका तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन नहीं चाहिये; इसलिये ग्रवस्य इसके ग्रम्यासमें प्रवर्तो। तुम्हारा कल्याण होगा।

— इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें पीठवन्ध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥



#### \* दोहा \*

मिथ्यामान समार्ते, जो प्रगटै निजमान । सो जयनंत रही सदा, यह ही मोस उपान ।।

भ्रव इस शास्त्रमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ वन्यनसे झूटनेका नाम मोक्ष है। इस ग्रात्माको कर्मका वन्वन है और उस वन्वनसे ग्रात्मा दु:खी होरहा है। तथा इसके दु:ख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सचा उपाय प्राप्त किये विना दु:ख दूर नहीं होता और दु:ख सहा भी नहीं जाता: इसलिये यह जीव व्याकुल होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दु:खका मूलकारण कर्मवन्वन है, उसके ग्रभावरूप मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है इसलिये इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान वतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे उसके जो-जो ग्रवस्या होती हो वह वतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुक्ते ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे वतलाता है और उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्यका वतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका सावन करे तो रोगसे मुक्त होकर ग्रपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्मवन्यनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मवन्यनका निदान वतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मवन्यन हुन्ना है; तथा उस कर्मवन्यनके निमित्तसे इसके जो-जो ग्रवस्था होती है वह वतलाते हैं। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुभे ऐसा ही कर्मवन्यन है। तथा उस कर्मवन्वनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकारसे वतलाते हैं और उस उपायकी इसे प्रतीति कराते हैं—इतना तो शास्त्रका उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्मवन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह जीवका कर्तव्य है। सो यहाँ प्रथम ही कर्मवन्धनका निदान वतलाते हैं।

# [ कर्मवन्थनका निदान ]

कर्मवन्थन होनेसे नाना ग्रौपाधिक मावोंमें परिश्रमण्पना पाया जाता है; एकरूप रहना नहीं होता, इसिलये कर्मवन्धन सिहत ग्रवस्थाका नाम संसार ग्रवस्था है। इस संसार ग्रवस्थामें ग्रनन्तानन्त जीवद्रव्य हैं वे ग्रनादि ही से कर्मबन्धन सिहत हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था ग्रौर कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुग्रा। तो कैसे हैं?—जैसे मेरुगिरि ग्रादि ग्रकृत्रिम स्कन्धोंमें ग्रनन्त पुद्गल परमाणु ग्रनादिसे एकवन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं; इस प्रकार मिलना—बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमें एक जीवद्रव्य ग्रौर ग्रनन्त कर्मरूप पुद्गल-परमाणु उनका ग्रनादिसे एकवन्धनरूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं,—इस प्रकार मिलना—बिछुड़ना होता रहता है।

यहाँ प्रश्न है कि—पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, श्रनादि कर्मरूप कैसे हैं ?

### [ कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि ]

समाधानः—िनिमत्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही सम्भव है; श्रनादि श्रवस्थामें निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे—नवीन पुदूगलपरमाणुश्रोंका वंधान तो स्निग्ध- रूक्ष गुएकों ग्रंशों ही से होता है ग्रीर मेरुगिरि ग्रादि स्कन्धोंमें ग्रनादि पुद्गलपरमाणुग्रोंका वंधान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? उसी प्रकार नवीन परमाणुग्रोंका कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है ग्रीर श्रनादि पुदूगल परमाणुग्रोंकी कर्मरूप ही ग्रवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? तथा यदि ग्रनादिमें भी निमित्त मानें तो श्रनादिपना रहता नहीं; इसिवये कर्मका बन्ध ग्रनादि मानना। सो तत्त्वप्रदीपिका—प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्यामें जो सामान्यज्ञेयाधिकार है वहाँ कहा है:—रागादिकका कारए। तो द्रव्यकर्म है ग्रीर द्रव्यकर्मका कारए। रागादिक हैं। तब वहाँ तर्क किया है

कि—ऐसे तो इतरेतराश्रयदोप लगता है, वह उसके ग्राश्रित, वह उसके ग्राश्रित, कहीं रुकाव नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया है—

नेवं वनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो पादानात् । क्

ग्रर्थ:—इस प्रकार इतरेतराश्रयदोप नहीं है; क्योंकि ग्रनादिका स्वयं सिद्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहण किया है। ऐसा ग्रागममें कहा है। तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है कि—कर्म निमित्त विना पहले जीवको रागादिक कहे जार्ये तो रागादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योंकि परनिमित्तके विना हो उसीका नाम स्वभाव है। इसलिये कर्मका सम्बन्ध ग्रनादि ही मानना।

यहाँ फिर प्रश्न है कि---न्यारे-न्यारे द्रव्य श्रीर श्रनादिसे उनका सम्बन्ध-ऐसा कैसे सम्भव है ?

तमाघान:—जैसे मूल ही से जल-दूबका, सोना-किट्टिकका, तुप-करणका तथा तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुग्रा नहीं है, वैसे ही ग्रनादि से जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुग्रा नहीं हैं। फिर तुमने कहा — 'कैसे सम्भव है ?' ग्रनादिसे जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं; इस प्रकार सम्भव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नहीं होता।

फिर प्रश्न है कि—सम्बन्व ग्रथवा संयोग कहना तो तव सम्भव है जब पहले भिन्न हों ग्रौर फिर मिलें, यहाँ ग्रनादिसे मिले जीव—कर्मों का सम्बन्ध कैसे कहा है ?

समावान:—ग्रनादिसे तो मिले थे, परन्तु वादमें भिन्न हुए तव जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे—इस प्रकार ग्रनुमानसे, तथा केवल- ज्ञानसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते हैं इससे, उनका वन्वन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। तथा उस भिन्नताकी ग्रपेक्षा उनका सम्वन्व ग्रथवा संयोग कहा है, क्योंकि नये मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्योंके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है।—इसप्रकार इन जीव-कर्मका ग्रनादि सम्वन्व है।

<sup>#</sup> न हि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसम्बद्धस्यात्मनः प्राच्छनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात् । प्रवचनसार टीका—गांचा-१२१ ।

## [ जीव और कर्मोंकी मिकना ]

वहाँ जीव द्रव्य तो देखने—जाननेक्ष चननागुण्का वारक है तथा इन्द्रियगम्य न होने योग्य ग्रमृतिक है, संकोच—विस्तार शक्ति सहित ग्रसंक्यातप्रदेशी एक द्रव्य है। तथा कमें है वह चतनागुण्रहित जड़ है, ग्रीर पूर्निक है, ग्रनन्त पुद्गलपरमागुग्रोंका पिण्ड है, इसलिये एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव ग्रीर कमें हैं; इनका ग्रनादि सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कमेंक्ष नहीं होता ग्रीर कमेंका कोई परमागु जीवक्ष नहीं होता; ग्रपने-ग्रपने लक्षग्रको वारण् किये भिन्न-भिन्न ही गहते हैं। जैसे सोने-बाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुण्योंको धारण् किये मोना मिन्न रहता है ग्रीर इवेनादि गुण्योंको घारण् किये चाँदी भिन्न रहती है,—वैसे भिन्न जानना।

यहाँ प्रस्त है कि-पृतिक-मूर्तिकका तो वंधान होना बने, अमूर्तिकका वंधान कैसे बने ?

# [ अमृर्तिक आत्मासे मृर्तिक कर्मीका बन्ध किसप्रकार होता है ? ].

समावान:—जिस प्रकार व्यक्त इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल—उनका बंघान होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तिक कमं—इनका भी बंघान होना मानना। तथा इस बंघानमें कोई किसीको करता तो है नहीं। जब तक बंबान रहे तब तक साथ रहे, विछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंबान जानना। सो मूर्तिक—अमूर्तिकके इस प्रकार बंघान होनेमें कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीवको अनादि कर्म सम्बन्ध कहा उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अनन्त जीवेंके जानना।

### [ याति-अयातिकर्म भीर उनका कार्य ]

तथा व कमं ज्ञानावरणादि भेदोंसे ग्राठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया कर्मीक निमित्तमे तो जीवके स्वभावका घात होता है। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तना नहीं होती; उन कर्मीके क्षयोपश्चमके ग्रनु- सार किचित् ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहनी है। तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं हैं गेमें मिथ्याथद्वान व क्रोध, मान, माया, लोभादिक कपाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा श्रन्तरायसे जीवका स्वभाव; दीक्षा नेनेकी सामर्थ्यस्प वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं

होती; उसके अयोपशमके अनुसार किचित् शक्ति होती है। इसप्रकार धातिया कर्मोंके निमित्तसे जीवके स्वभावका धात अनादि हो से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभावका शुद्ध आत्मा था, पश्चात् कर्म-निमित्तसे स्वभावधात होनेसे अशुद्ध हुआ।

यहाँ तर्क है कि—घात नाम तो ग्रमावका है; सो जिसका पहले सदूभाव हो उसका ग्रभाव कहना वनता है। यहाँ स्वभावका तो सदूभाव है ही नहीं, घात किसका किया?

समाधान:—जीवमें ग्रनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती है कि कर्मका निमित्त न हो तो केवलज्ञानादि ग्रपने स्वभावरूप प्रवर्ते; परंतु ग्रनादि ही से कर्मका सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई। ग्रतः शक्ति-ग्रपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देनेकी ग्रपेक्षा घात किया कहते हैं।

तथा चार ग्रघातिया कर्म हैं, उनके निमित्तसे इस ग्रात्माको वाह्य-सामग्रीका सम्बन्ध वनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमें ग्रथवा शरीरसे वाह्य नानाप्रकार सुख-दु:खके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; ग्रायुसे ग्रपनी स्थित पर्यन्त प्राप्त शरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गित, जाित, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं ग्रौर गौत्रसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती है।—इस प्रकार ग्रघातिकर्मोंसे वाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दु:खी होता है। ग्रौर शरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके श्रमूत्तंत्वादिस्वभाव ग्रपने स्व-ग्रथंको नहीं करते—जैसे कोई शरीरको पकड़े तो ग्रात्मा भी पकड़ा जाये। तथा जवतक कर्मका उदय रहता है तवतक वाह्यसामग्री वैसी ही बनी रहे, ग्रन्थया नहीं हो सके—ऐसा इन ग्रघाति-कर्मोका निमित्त जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करे कि—कर्म तो जड़ हैं, कुछ वलवान नहीं हैं; उनसे जीवके स्वभावका घात होना व वाह्यसामग्रीका मिलना कैसे संभव है ?

### [ निर्वेल जड़कर्मों द्वारा जीवके स्वमावका धात तथा वाह्यसामग्रीका मिलना ]

समावान:—यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, वाह्यसामग्रीको मिलावे तव तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये ग्रौर वलवानपना भी चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्वन्घ है। जब उन कर्मोंका उदय-काल हो, उस कालमें स्वयं ही ग्रात्मा स्वभावरूप परिएामन नहीं करता, विभावरूप परिण्यम करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्वन्धरूप होकर परिण्यमित होते हैं। जैसे—िकसी पुरुषके सिर पर मोहनध्रूल पड़ी है उससे वह पुरुप पागल हुआ, वहाँ उस मोहनध्रूलको ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपन उस मोहनध्रूल ही से हुआ देखते हैं। वहाँ मोहनध्रूलका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिण्यमित होता है—ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक वन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियोंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमें किसीने द्वेपबुद्धिसे बलजबरी करके अलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करुणाबुद्धिसे लाकर मिलाये नहीं हैं; सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक वन रहा है। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक काव जानना।—इस प्रकार कर्मके उदयसे अवस्था है।

वहाँ नवीन वंघ कैसे होता है सो कहते हैं-

### [ नवीन वंध विचार ]

जैसे सूर्यंका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें ग्रमाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यंके स्वभावका ग्रंश है—मेघपटलजित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरए, दर्शनावरए, श्रन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें ग्रभाव है। तथा उन कर्मोंके क्षयोपश्चमसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका ग्रंश ही है, कर्मजित ग्रौपाधिकभाव नहीं है। सो ऐसे स्वभावके ग्रंशका ग्रनादिसे लेकर कभी ग्रभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिको घरती हुई वस्तु है वही ग्रात्मा है। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता, क्योंकि निजस्वभाव ही वन्धका कारए। हो तो वन्धका छूटना कैसे हो? तथा उन कर्मोंके उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य ग्रभावरूप हैं उनसे भी वन्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का ग्रभाव होनेपर ग्रन्थको कारए। कैसे हो? इसलिये ज्ञानावरए।, दर्शनावरए।, ग्रन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मवन्धके कारए। नहीं हैं।

तथा मोहनीय कर्मके द्वारा जीवको ग्रयथार्थ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता है तथा क्रोघ, मान, माया, लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीवके ग्रस्तित्वमय हैं

जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिएामनरूप ही वे कार्य हैं तथापि उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका भ्रमाव ही होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, भ्रौपाधिक भाव हैं। तथा उन भावोंद्वारा नवीन बन्ध होता है; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव बन्धके कारए। हैं।

तथा ग्रघातिकर्मों के उदयसे वाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक वंघानरूप होते हैं और घन, कुटुम्बादिक ग्रात्मासे भिन्नरूप हैं इसलिये वे सव बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बन्धका कारण नहीं होता। उनमें ग्रात्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही बंधका कारण जानना।

### [ योग और उससे होनेवाले प्रकृतिवंध, प्रदेशवंध ]

तथा इतना जानना कि नामकमंके उदयसे शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेष्टाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता है, उससे आत्माको पुदूगलवर्गणासे एक वन्वान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्तसे प्रति समय कर्मरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओंका ग्रहण होता है। वहाँ अल्पयोग हो तो थोड़े परमाणुओंका ग्रहण होता है और वहुत योग हो तो बहुत परमाणुओंका ग्रहण होता है। तथा एकसमयमें जो पुद्गल-परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल-प्रकृतियोंका ग्रीर उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे वटवारा होता है। उस वटवारेके ग्रनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंकप स्वयं ही परिण्णित होते हैं। विशेष इतना कि योग दो प्रकारका है— शुभयोग, श्रशुभयोग। वहाँ धर्मके अंगोंमें मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता है और ग्रधमंके अंगोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर ग्रशुभयोग होता है। वहाँ शुभयोग हो या श्रशुभयोग हो, सम्यक्त प्राप्त किये विना धातियाकर्मोकी तो सर्व प्रकृतियोंका निरन्तर वन्च होता ही रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृतिका वन्व हुए विचा नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनीयके हास्य-शोक युगलमें, रित-अरित युगलमें, तीनों वेदोंमें एक कालमें एक एक ही प्रकृतिका वंघ होता है।

तथा श्रघातिया कर्मोंकी प्रकृतियोंमें शुभयोग होनेपर सातावेदनीय श्रादि पुण्यप्रकृतियोंका वंघ होता है, श्रशुभयोग होनेपर श्रसातावेदनीय श्रादि पापप्रकृतियोंका वंघ होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोंका तथा कितनी ही पाप-

प्रकृतियोंका बंध होता है। इस प्रकार योगके निमित्तसे कर्मोंका ग्रागमन होता है। इस-लिये योग है वह ग्रास्रव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुग्रोंका नाम प्रदेश है, उनका बंध हुग्रा ग्रीर उनमें मूल—उत्तर प्रकृतियोंका विभाग हुग्रा, इसलिये योगों द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिबंधका होना जानना।

### [ कषायसे स्थिति और अनुभाग बंध. ]

तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियोंकी स्थिति बॅघती है। वहाँ जितनी स्थिति बँधे उसमें आबाधाकालको छोड़कर पश्चात् जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृतिका उदय म्राता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यंचायुके बिना म्रन्य सर्व घातिया-भ्रघातिया प्रकृतियोंका भ्रल्प कषाय होनेपर थोड़ा स्थितिबंध होता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन ग्रायुका ग्रल्पकषायसे बहुत ग्रीर बहुत कषायसे ग्रल्प स्थितिबंध जानना। तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृ-तियोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभागबंध हो वैसा ही उदय-कालमें उन प्रकृतियोंका बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घातिकर्मींकी सर्व-प्रकृतियोंमें तथा अघाति कर्मोंकी पाप प्रकृतियोंमें तो अल्प कषाय होनेपर अल्प अनु-भाग बंधता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत श्रनुभाग बंधता है। तथा पुण्य प्रकृतियोंमें अन्यकपाय होनेपर बहुत अनुभाग बंधता है, बहुत कषाय होनेपर थोड़ा अनुभाग बंधता है। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति-ग्रनुभागका विशेष हुन्ना इसलिये कषायों द्वारा स्थितिवंध अनुभागबंधका होना जानना। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है श्रीर उसमें थोड़े कालपर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है ग्रौर उसमें बहुत कालपर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा ग्रधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार वहुत भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें थोड़े कालपर्यंत थोड़ा फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीनताको प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोंके परमासु हैं श्रौर उनमें वहुत काल पर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ श्रधिकपने-को प्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा हुए प्रकृतिबंघ प्रदेशबंध बलवान् नहीं हैं। कषायों द्वारा किया गया स्थितिवंघ अनुभागबंघ ही बलवान है, इसलिये मुख्यरूपसे कषायको ही वंधका कारण जानना । जिन्हें वंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें।

### [ ज्ञानहीन जढ़-पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन ]

अव यहाँ कोई प्रश्न करे कि—पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिग्रामन करते हैं ?

समाघान:-जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुग्रा भोजनरूप पुद्गलिपण्ड मांस, शुक्र, शोिएत ग्रादि घातुरूप परिएमित होता है; तथा उस भोजनके परमाणुत्रोंमें यथायोग्य किसी घातुरूप थोड़े और किसी घातुरूप वहुत परमाणु होते हैं। तथा उनमें कई परमाणुत्रोंका सम्बन्व वहुत काल रहता है कइयोंका थोड़े काल रहता है; तथा उन परमाणुओंमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिएामन करूँ तथा और भी कोई परिएामन करानेवाला नहीं हैं; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिएामन पाया जाता है। उसी प्रकार कपाय होनेपर योग द्वारसे ग्रहण किया हुन्ना कर्मवर्गणारूप पुद्गलिपण्ड ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिरामित होता है, तथा उन कर्मपरमाणुश्रोंमें यथायोग्य किसी प्रकृतिरूप थोड़े और किसी प्रकृतिरूप वहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुश्रोंका सम्बन्घ वहुत काल और कइयोंका थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओंमें कई तो भ्रपने कार्यको उत्पन्न करनेकी वहुत शक्ति रखते हैं भ्रौर कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें किसी कर्मवर्गगारूप पुद्गलिपण्डको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिग्रा-मन करूँ तथा ग्रौर भी कोई परिएामन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक भाव वन रहा है उससे वैसे ही परिएामन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमें निमित्त-नैमित्तिक वहुत ही वन रहे हैं। जैसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती है तथा कंकरी ग्रादिमें संपीदि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे पुद्गलपरमाणुश्रोंमें ज्ञानावरएगादिरूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर श्रपने उद्यमसे कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त वननेपर स्वयमेव वैसे परिएामन हो तो वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन वन्ध होनेका विधान जानना।

## [ जीवभावोंके निमित्तसे कर्मोंकी पूर्ववद्ध अवस्थाका पलटना ]

ग्रव, जो परमाणु कर्मरूप परिएामित हुए हैं उनका जबतक उदयकाल न श्राये तबतक जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप बंघान रहता है। वहाँ जीवभावके निमित्तसे कई प्रकृतियोंकी अवस्थाका पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई अन्य प्रकृतियोंके परमाणु थे वे संक्रमएारूप होकर अन्य प्रकृतियोंके परमाणु हो जाये। तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो अपकर्षए होकर थोड़े हो जाये, तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षए होकर बहुत हो जाये। इस प्रकार पूर्वमें बँधे हुए परमाणुओंकी भी जीवभावोंका निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटें, ज्योंकी त्यों रहे। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं।

### [ कर्मोंके फलदानमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध ]

तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल ग्रावे तब स्वयमेव उन प्रकृतियोंके ग्रनुभागके ग्रनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्योंको उत्पन्न नहीं करते। उसका उदयकाल ग्राने पर वह कार्य बनता है—इतना ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुग्रा उसके ग्रनन्तर समयमें उन कर्मरूप पुद्गलोंको ग्रनुभाग शक्तिका ग्रभाव होनेसे कर्मत्वपनेका ग्रभाव होता है, वे पुद्गल ग्रन्य पर्यायरूप परिएामित होते हैं,—इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंघमें रहें या ग्रलग हो जायें—कुछ प्रयोजन नहीं रहता।

यहाँ इतना जानना कि—इस जीवको प्रति समय ग्रनन्त परमाणु बँघते हैं; वहाँ एकसमयमें बँघे हुए परमाणु श्राबाघाकालको छोड़कर ग्रपनी स्थितिके जितने समय हों उनमें क्रमसे उदयमें ग्राते हैं। तथा बहुत समयोंमें बँघे परमाणु जो कि एक समयमें उदय ग्राने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदयमें ग्राते हैं। उन सब परमाणुग्रोंका ग्रनुभाग मिलकर जितना ग्रनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्न होता है। तथा ग्रनेक समयोंमें वँघे परमाणु वंघसमयसे लेकर उदयसमय पर्यंत कर्मरूप ग्रस्तित्वको घारए। कर जीवसे सम्वन्घरूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मोंकी वंघ-उदय-सत्तारूप ग्रवस्था जानना। वहाँ प्रति समय एक समयप्रवद्धमात्र परमाणु बँघते हैं तथा एक समयप्रवद्धमात्रकी निर्जरा होती है। डेढ़-गुए। हानिसे गुणित समयप्रवद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते हैं। सो इन सवका विशेष ग्रागे कर्म ग्रिधकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना।

# [ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप ]

तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप ग्रनन्त पुद्गल द्रव्योंसे उत्पन्न किया हुन्ना कार्य है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व-

कोधादिरूप जीवके परिगाम हैं वह अशुद्धभावसे उत्पन्न किया हुआ कार्य है इसलिये इसका नाम भावकर्म है। द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता है और भावकर्मके निमित्तसे द्रव्यकर्मका वन्ध होता है। तथा द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकर्म— इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे संसारचक्रमें परिश्रमण होता है। इतना विशेष जानना कि—तीव्र-मन्द वन्ध होनेसे या संक्रमणादि होनेसे या एककालमें बँधे अनेक कालमें या अनेककालमें वँधे एककालमें उदय आनेसे किसी कालमें तीव्र उदय आये तव तीव्रकषाय हो, तव तीव्र ही नवीन वंध हो, तथा किसी कालमें मंद उदय आये तब मंद कपाय हो, तव मंद ही वन्ध हो। तथा उन तीव्र—मंदकपायों ही के अनुसार पूर्व वँधे कर्मोंका भी संक्रमणादिक हो तो हो। इस प्रकार अनादिसे लगाकर धारा प्रवाहरूप द्रव्यकर्म और भावकर्मकी प्रवृत्ति जानना।

#### [ नोकर्मका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति ]

तथा नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख-दुःखका कारण है, इसलिये शरीरको नोकर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईषत् ( अल्प ) वाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुत्रोंका पिण्ड है ग्रौर द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन-ये भी शरीर ही के ग्रङ्ग हैं, इसलिये उन्हें भी पुद्गल-परमाणुश्रोंके पिण्ड जानना। इस प्रकार शरीरके श्रौर द्रव्यकर्म सम्बन्ध सहित जीवके एकक्षेत्रावगाहरूप वंघान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी श्रायुकी स्थिति हो उतने काल तक शरीरका सम्वन्ध रहता है। तथा ग्रायु पूर्ण होने पर मरण होता है तव उस शरीरका सम्वन्व छूटता है, शरीर-भ्रात्मा भ्रलग-भ्रलग हो जाते हैं। तथा उसके ग्रनन्तर समयमें ग्रथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदयके निमित्तसे नवीन शरीर घारण करता है, वहाँ भी श्रपनी श्रायुपयँत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर मरएा होता है तव उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोड़ना ग्रीर नवीन शरीरका ग्रहण करना श्रनुक्रमसे हुग्रा करता है। तथा यह ग्रात्मा यद्यपि श्रसंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण ही रहता है; विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीरसे वाहर भी आत्माके प्रदेश फैलते हैं और अन्तराल समयमें पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाएा रहते हैं। तथा इस शरीरके अंगभूत द्रव्य-इन्द्रिय ग्रीर मन उनकी सहायतासे जीवके जानपनेकी प्रवृत्ति होती है। तथा शरीरकी ग्रवस्थाके ग्रनुसार मोहके उदयसे जीव सुखी-दुःखी होता है। तथा कभी तो जीवकी

इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुमार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, पुर्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तता है;—इस प्रकार इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जानना।

#### [ नित्य निगोद और इतर निगोद ]

वहाँ ग्रनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीरका सम्बन्ध पाया जाता है, वहाँ नित्यनिगोद शरीरको वारए करके ग्रायु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्यनिगोद शरीरको वारए। करता है, फिर ग्रायु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही को घारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीव राशि है सो अनादि-से वहाँ ही जन्म-मरए। किया करती है। तथा वहाँसे छह महीना ग्राठ समयमें छहसी ग्राठ जीव निकलते हैं वे निकलकर ग्रन्य पर्यायोंको घारए। करते हैं, वे पृथ्वी, जल, ग्रग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोंमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियरूप पर्यायोंमें श्रथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमए। कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने:ही काल रहकर वहाँसे निकलकर अन्य पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं; वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी ग्रादि स्थावरोंमें ग्रसंख्यात कल्पमात्र है और द्वीन्त्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यंत त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतर निगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि ग्रनन्तकाल है। इतर निगोदसे निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं, इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें उत्कृष्ट परिभ्रमगाकाल ग्रसंख्यात पुद्गलपरावर्तनमात्र है। तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मु हूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना है, भ्रन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत् जानना । इस प्रकार इस जीवको भ्रनादिसे ही कर्मवन्वनरूप रोग हुम्रा है। इति कर्मवन्वननिदान वर्गानम्।

# [ कर्मवन्यनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी अवस्था ]

ग्रव, इस कर्मवन्वनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी ग्रवस्था हो रही है सो कहते हैं। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सवके सामान्य-विशेष स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा ग्रपनेको प्रतिभासित हो उसीका नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुग्पर्यायसहित सवं पंदार्थोंको प्रश्यक्ष युगंपत् विना किसी सहायताके देखें—जाने ऐसी शक्ति भ्रात्मामें सदा काल है; परन्तु अनादि ही से जानावरण, दर्शनावरणका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मोंके क्षयोपशमसे किंचित् मितज्ञान, श्रुतज्ञान पाया जाता है और कदाचित् अविवज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षुदर्शन पाया जाता है शौर कदाचित् चक्षुदर्शन व अविदर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं।

#### [ मतिक्रानकी पराधीन प्रवृत्ति ]

वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके श्रंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमें ग्राठ पेंजुरियोंके फूले कमलके ग्राकारका द्रव्यमन-इनकी सहायतासे ही जानता है। जैसे-जिसकी दृष्टि मंद हो वह ग्रपने नेत्र द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, विना चश्मेके नहीं देख सकता। उसी प्रकार ग्रारमाका ज्ञान मंद है, वह ग्रपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनका सम्वन्व होनेपर ही जानता है, उनके विना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चरमेमें कुछ दोप हुन्ना हो तो नहीं देख सकता अथवा थोड़ा दीखता है या ग्रीरका ग्रीर दीखता है; उसी प्रकार ग्रपना क्षयोपराम तो जैसाका तैसा है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिएमित हुए हों तो जान नहीं सकता भ्रथवा थोड़ा जानता है भ्रथवा भ्रोरका भ्रोर जानता है। क्योंकि द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुत्रोंके परिएामन को ग्रौर मितज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्व है इसलिये उनके परिरामनके अनुसार ज्ञानका परिरामन होता है। उसका उदाहरण-जैसे मनुष्यादिकको वाल, वृद्ध-ग्रवस्थामें द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो तव जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु ग्रादिके निमित्तसे स्पर्शनादि इन्द्रियोंके और मनके परमाणु ग्रन्यथा हों तव जानना नहीं होता श्रथवा थोड़ा जानना होता है। तथा इस ज्ञानको और वाह्य द्रव्योंको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्य पाया जाता है। उसका उदाहरण-जैसे नेत्रइन्द्रियको ग्रंघकारके परमाणु श्रथवा फूला भ्रादिके परमागु या पाषागादिके परमागु ग्राड़े ग्राजार्ये तो देख नहीं सकती। तथा लाल काँच म्राड़ा म्राजाये तो सव लाल दीखता है; हरित म्राड़ा म्राये तो हरित दीखता है-इस प्रकार ग्रन्यथा जानना होता है। तथा दूरवीन, चश्मा इत्यादि ग्राड़े ग्राजायें तो वहुत दीखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाणु श्राड़े श्रायें - तो भी जैसे का तैसा दीखता है। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यथासम्भव

जानना । मंत्रादिकके प्रयोगसे ग्रथवा मदिरापानादिकसे ग्रथवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोड़ा जानना या श्रन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य-द्रव्यके भी श्राधीन जानना । तथा इस ज्ञानद्वारा जो जानना होता है वह श्रस्पष्ट जानना होता है, दूरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संशय सहित जानता है, किसीको अन्यथा जानता है, किसीको किंचित् जानता है, --इत्यादिरूपसे निर्मल जानना नहीं होसकता । इस प्रकार यह मतिज्ञान पराधीनता सहित इन्द्रिय-मन द्वारसे प्रवर्तता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतने क्षेत्रमें जो वर्त-मान स्यूल ग्रपने जानने योग्य पुदूगल स्कंघ हों उन्हींको जानता है। उनमें भी ग्रलग-श्रलग इन्द्रियों द्वारा श्रलग-श्रलग कालमें किसी स्कंघके स्पर्शादिकका जानना होता है। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-श्ररूपी द्रव्यों ग्रीर पर्यायोंको श्रत्यन्त स्पष्टरूपसे जानता है। सो भी इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को जान सकता है। तथा कदाचित् ग्रपनी कल्पना ही से ग्रसत्को जानता है। जैसे-स्वप्नमें भ्रथवा जागते हुए भी जो कदाचित् कहीं नहीं पाये जाते ऐसे भ्राकारादिकका चितवन करता है भौर जैसे नहीं हैं वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इन्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मितज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लंट, शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा स्रादि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंघका ज्ञान है; भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंध, वर्णका ज्ञान है; मच्छ, गाय, कबूतर इत्यादिक तियँच भ्रौर मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं, इन्हें स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्यंचोंमें कई संज्ञी हैं, कई असंज्ञी हैं। वहाँ संज्ञियोंके मनजनित ज्ञान है, असंज्ञियोंके नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संज्ञी ही हैं, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जानना ।

# [ श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति ]

श्रव, मितज्ञान द्वारा जिस अर्थको जाना हो उसके सम्बन्धसे श्रन्य अर्थको जिसके द्वारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है—१-श्रक्षरात्मक, २-श्रनक्ष-

रात्मक । जैसे 'घट' यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मितज्ञान हुआ, उनके सम्वन्धसे घट-पदार्थका जानना हुआ सो श्रुतज्ञान है।—इस प्रकार अन्य भी जानना । यह तो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पर्ध द्वारा शीतका जानना हुआ वह तो मितज्ञान है; उसके सम्वन्धसे 'यह हितकारी नहीं है इसिलये भाग जाना' इत्यादिक्प ज्ञान हुआ सो श्रुतज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। वहाँ एके-िन्द्रयादिक असंज्ञी जीवोंको तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है और संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दोनों हैं। यह श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मितज्ञानके भी आधीन है तथा अन्य अनेक कारएगेंके आधीन है, इसिलये महा पराधीन जानना।

#### [ अवभिज्ञानकी प्रष्टि ]

ग्रव, ग्रपनी मर्यादाके श्रनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्थोंको स्पष्ट-रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह ग्रविध्ञान है। वह देव, नारिकयोंमें तो सवको पाया जाता है श्रीर संज्ञी पंचेन्द्रिय तियँच तथा मनुष्योंके भी किसीको पाया जाता है। ग्रसंज्ञीपयँत जीवोंके यह होता ही नहीं है। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलोंके ग्राधीन है। ग्रविषके तीन भेद हैं—१-देशाविष, २-परमाविष, ३-सर्वविष । इनमें थोड़े क्षेत्र-कालकी मर्यादा लेकर किचितुमात्र रूपीपदार्थोंको जाननेवाला देशाविष है, सो ही किसी जीवके होता है। तथा परमाविष, सर्वविष ग्रीर मनःपर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमें प्रगट होते हैं। केवलज्ञान मोक्षस्वरूप है; इसलिये इस ग्रनादि संसार-ग्रवस्थामें इनका सदूभाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है।

#### [ चतु-अचतुद्र्शनकी प्रवृति ]

श्रव, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें मितज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र श्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदर्शन तथा श्रवक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेका नाम तो चक्षुदर्शन है, वह तो चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है। तथा स्पर्शन, रसना, घाएा, श्रोत्र—इन चार इन्द्रियों श्रीर मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम श्रवस्तुदर्शन है, वह यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवोंको होता है।

म्रव, ग्रविषके विषयोंका सम्वन्ध होने पर ग्रविश्वानके पूर्व जो सत्तामात्र ग्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम ग्रविषदर्शन है। यह जिनके ग्रविधज्ञान सम्भव है उन्होंको होता है। यह चक्षु, भ्रचक्षु, भ्रविषदर्शन है सो मितिशान व श्रविष-ज्ञानवत् पराधीन जानना। तथा केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शनका सदुभाव पाया जाता है।

### [ ज्ञान-दर्शनोपयोगादिकी प्रयुत्ति ]

इस प्रकार ज्ञान-दर्शनका सदुभाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपश्चमके म्रनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान-दर्शनकी शक्ति थोड़ी होती है; जब वहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी वनी रहती है, परन्तु परिएामन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना श्रीर जानना होता है। इस परिएामन ही का नाम उपयोग है। वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति होती है। जैसे--मितज्ञान हो तव अन्य ज्ञान नहीं होता। तथा एक भेदमें भी एक विषयमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे-स्पर्शको जानता है तव रसादिकको नहीं जानता। तथा एक विषयमें भी उसे किसी एक ग्रङ्गमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे - उष्ण स्पर्शको जानता है तव रूक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक श्रेय श्रथवा दृश्यमें ज्ञान श्रथवा दर्शनका परिएामन जानना । ऐसा ही दिखायी देता है-जब सुननेमें उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता । इस ही प्रकार ग्रन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा परिएामनमें शीघ्रता बहुत है उससे किसी कालमें ऐसा मान लेते हैं कि युगपत् भी श्रनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तू युगपत् होता नहीं है, क्रमसे ही होता है, संस्कारवलसे उनका साधन रहता है। जैसे— कौएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है उससे दोनों गोलकोंका साधन करती है; उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारोंका साधन रहता है।

यहाँ प्रश्न है कि—एक कालमें एक विषयका जानना ग्रथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोपशम हुन्ना कहो, वहुत क्यों कहते हो ? ग्रौर तुम कहते हो कि क्षयोपशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो ग्रात्मामें केवलज्ञान-दर्शनकी भी पायी जाती है।

समाघान:—जैसे किसी पुरुषके बहुत ग्रामोंमें गमन करनेकी शक्ति है, तथा उसे किसीने रोका ग्रौर यह कहा कि पाँच ग्रामोंमें जाग्रो परन्तु एक दिनमें एक ग्रामको

जाओं । वहाँ उस पुरुषके बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी जाती है; अन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है, क्योंकि वर्तमानमें पाँच ग्रामोंसे अधिक ग्रामोंमें गमन नहीं कर सकता । तथा पाँच ग्रामोंमें जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक ग्रामको गमन करनेकी ही पायी जाती है । उसी प्रकार इस जीवके सर्वको देखने-जाननेकी शक्ति है, तथा उसे कर्मने रोका और इतना क्षयोपशम हुग्रा कि स्पर्शादिक विपयोंको जानो या देखो, परन्तु एक कालमें एक ही को जानो या देखो । वहाँ इस जीवके सर्वको देखने—जाननेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी जाती है; ग्रन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विपयोंसे ग्रीवक विषयोंको देख—जान नहीं सकता । तथा अपने योग्य विषयोंको देखने-जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख—जान सकता है; तथा व्यक्तता एक कालमें एक ही को देखने या जाननेकी पायी जाती है ।

यहाँ फिर प्रश्न है कि—ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपशम तो पाया जाता है ग्रीर वाह्य इन्द्रियादिकका ग्रन्थया निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा होता है या ग्रन्थया होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ?

समावान:—जैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोंमेंसे एक ग्रामको एक दिनमें जाग्रो, परन्तु इन किंकरोंको साथ लेकर जाग्रो। वहाँ वे किंकर ग्रन्था परिएा-मित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या ग्रन्था जाना हो; उसी प्रकार कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम हुग्रा है कि इतने विपयोंमें एक विषयको एक कालमें देखो या जानो; परन्तु इतने वाह्य द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानो। वहाँ वे वाह्यद्रव्य अन्यथा परिएामित हों तो देखना-जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्मके क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिये कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसीको ग्रंघकारके परमाणु ग्राड़े ग्राने पर देखना नहीं हो; उल्लू, विन्नी ग्रादिको उनके ग्राड़े ग्राने पर भी देखना होता है—सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशेष है। जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है वैसा-वैसा ही देखना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। तथा मोक्षमार्गमें ग्रविध-मनःपर्यय होते हैं वे भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिभासित करना तथा परद्रव्यका ग्रावीनपना जानना। तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार

ज्ञानावरण-दर्शनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दर्शनके अंशोंका तो अभाव हैं और उनके क्षयोपशमसे थोड़े अंशोंका सद्भाव पाया जाता है।

#### [ मिथ्यात्वरूप जीवकी व्यवस्था ]

इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व ग्रौर कषायभाव होते हैं। वहाँ दर्शनमोहके उदयसे तो मिश्यात्वभाव होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशोंका पुझ, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका घारी अनादिनिधन वस्तु आप है और मूर्तिक पुद्गलद्रव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुम्रा ऐसे शरीरा-दिक पुदुगल पर हैं; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तियँचादिक पर्यायें होती हैं; उन पर्यायों में म्रहंबुद्धि घारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को ग्रापरूप मानता है। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे तो ग्रपने ग्रुए। हैं और रागादिक हैं वे अपनेको कर्मनिमित्तसे औपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्णादिक हैं वे शरीरादिक पुद्गलके गुए। हैं श्रीर शरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुश्रोंका नाना प्रकार पलटना होता है वह पुद्गलकी अवस्था है; सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है; स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुम्ब-वनादिकका सम्वन्व होता है वे प्रत्यक्ष ग्रपनेसे भिन्न हैं तथा वे ग्रपने ग्राघीन नहीं परिएामित होते तथापि उनमें ममकार करता है कि यह मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायोंमें कदाचितू देवादिकका या तत्त्वोंका अन्ययां स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है परन्तु यथार्थं स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शनमोहके उदयसे जीवको अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्यश्रद्धानसे थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है।

### [ चारित्रमोहरूप जीनकी अनस्था ]

जब चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कषायभाव होता है तब यह देखते-जानते हुए भी पर पदार्थोंमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानकर क्रोघादिक करता है। वहाँ क्रोघका उदय होनेपर पदार्थोंमें ग्रनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि श्रचेतन पदार्थ बुरे लगें तब तोड़ने-फीड़ने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा शंशु श्रादि सचेतन पदार्थ बुरे लगें तब उन्हें वध-बन्धनादिसे या मारनेसे दुःख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा श्राप स्वयं अथवा श्रन्य सचेतन-श्रचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिएामित हुए, श्रपनेको वह परिएामन बुरा लगा तब श्रन्यथा परिएामित कराके उस परिएामनका बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोधसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य श्राधीन है।

तथा मानका उदय होनेपर पदार्थमें ग्रनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता है; मल, घूल ग्रादि ग्रचेतन पदार्थोंमें घृणा तथा निरादर ग्रादिसे उनकी हीनता, ग्रपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन पदार्थोंको भुकाना, ग्रपने ग्राधीन करना इत्यादिरूपसे उनकी हीनता, ग्रपनी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जैसे उच्च दिखे वैसे ग्रुंगारादि करना तथा घन खर्च करना इत्यादिरूपसे ग्रीरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा ग्रन्य कोई ग्रपनेसे उच्च कार्यं करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है ग्रीर स्वयं नीचा कार्यं करे उसे उच्च दिवाता है। इस प्रकार मानसे ग्रपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य ग्राघीन है।

तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थको इष्ट मानकर नाना प्रकारके छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थोंकी तथा स्त्री, दासादि सचेतन पदार्थोंकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करता है। ठगनेके अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएँ करता है तथा अन्य अचेतन-सचेतन पदार्थोंकी अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छलसे अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार मायासे इष्टिसिद्धिके अर्थ छल तो करे, परन्तु इष्टिसिद्धि होना भवितव्य आधीन है।

तथा लोभका उदय होने पर पदार्थोंको इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण, धन-धान्यादि अचेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है तथा स्त्री-पुत्रादिक चेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है। तथा अपनेको या अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थोंको कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमनरूप परिण-मित करना चाहता है। इस प्रकार लोभसे इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्टप्राप्ति होना भवितव्यके आधीन है। इस प्रकार कोधादिके उदयसे आत्मा परिणमित होता है। वहाँ ये कषाय चार प्रकारके हैं। १-अनन्तानुवन्धी, २-अप्रत्याख्यानावरण, ३-प्रत्या-

स्थानावरण, ४-संज्वलम । वहाँ (जिनका उदय होनेपर मात्माको सम्यक्त्व म हो, स्वरूपाचरणचारित्र न होसके वे अनन्तानुबंधी कषाय हैं। अ ) जिनका उदय होनेपर देशचारित्र नहीं होता, इसलिये किंचित् त्याग भी महीं होसकता, वे श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिये सर्वका त्याग नहीं होसकता वे प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कषाय हैं। श्रनादि संसार श्रवस्थामें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम कृष्णलेश्यारूप तीव कषाय हो वहाँ भी श्रौर शुक्ल लेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं-तर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी आदि भेद नहीं हैं, सम्यक्त्वादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद हैं। इन्हीं प्रकृतियोंका तीव्र अनु-भाग उदय होनेपर तीव्र क्रोधादिक होते हैं, मंद ग्रनुभाग उदय होनेपर मन्द होते हैं। तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारोंमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारोंका भ्रभाव होजाता है। तथा क्रोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय होता है। इन कषायोंके परस्पर कारएकार्यपना है। क्रोधसे मानादिक होजाते हैं, मानसे क्रोधादिक हो जाते हैं, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें भासित नहीं होती । इस प्रकार कषायरूप परिएामन जानना । तथा चारित्रमोहके ही उदयसे नोकषाय होती हैं; वहाँ हास्यके उदयसे कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। तथा रतिके उदयसे किसीको इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ श्रासक्त होता है। तथा अरितके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है वहाँ उद्वेगरूप होता है। तथा शोकके उदयसे कहीं ग्रनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थको अनिष्ट मानकर उससे घृगा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिकं छह जानने । तथा वेदोंके उदयसे इसके काम परिगाम होते हैं । वहाँ स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषके साथ रमएा करनेकी इच्छा होती है ग्रौर पुरुषवेदके उदयसे स्त्रीके साथ रमए। करनेकी इच्छा होती है तथा नपुंसकवेदके उदयसे युग्पत्-दोनोंसे रमए। करने-की इच्छा होती है। इसप्रकार ये नौ तो नोकषाय हैं। यह क्रोघादि सरीखे बलवान नहीं

<sup>#</sup> यह पंकि खरड़ा शित में नहीं है।

हैं इमिनिये इन्हें डैयद क्याय कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईयत्वाचक जानना। इनका उदय उन क्रोबादिकोंके माथ यथान-भव होता है। इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व ग्रीर क्यायमाव होते हैं, मो ये ही मंसारके मूल कारण हैं। इन्हींसे वर्तमान कालमें जीव हुन्हीं हैं ग्रीर आगानी कर्मवन्त्रके भी कारण ये ही हैं। तथा इन्हींका नाम राग-हेप-मोह है। वहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है, क्योंकि वहाँ साववानीका ग्रभाव है। तथा माया, लोम कपाय एवं हास्य, रित ग्रीर ठीन वेदोंका नाम राग है, क्योंकि वहाँ इस्-वृद्धिने श्रनुराग पाया जाता है। तथा क्रोव, मान कपाय ग्रीर ग्ररित, द्योक, भय, जुगुन्सा-ग्रोंका नाम हे प है, क्योंकि वहाँ प्रतिश्वद्धिने होप पाया जाता है। तथा सामान्यतः मिनेका नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र ग्रमाववानी पायी जाती है।

#### [ अंतरायकमोंदयज्ञन्य अवस्या ]

त्या अंतरायके उदयमे दीव चाहे सो नहीं होता। दान देना चाहे सो नहीं दे मकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, मोग करना चाहे सो नहीं होता, उपमोग करना चाहे सो नहीं होता। अपनी ज्ञानादि वक्तिको प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतरायके उदयसे जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसीके अयोप- वमसे किचित्नात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो वहुत है परन्तु किचित् मात्र दान वे मकता है, लाम होता है, ज्ञानादिक चिक्त प्रगट होती है; वहाँ भी अनेक वाह्य कारण चाहिये। इस प्रकार वातिक नोक उदयसे जीवकी अवस्था होती है।

#### [ वेद्नीयकर्नोद्यजन्य कदस्या ]

तया प्रवाति कर्मीमें वेदनीयके उदयमें शरीरमें वाह्य मुख-दु:खने कारण उत्पन्न होने हैं। शरीरमें प्रारोग्ययना, शक्तिवानपना इत्यादि तया खुवा, तुपा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि मुख-दु:खोंके कारण होते हैं। वाह्यमें मुहावने ऋतु-पवनादिक, इप्ट खी-पुत्रा-दिक तया नित्र-प्रनादिक; प्रमुहावने ऋतु-पवनादिक, प्रनिष्ट खी-पुत्रादिक तथा शहु, दारित्रय, वय-दन्त्रनादिक सुख-दु:खकों कारण होते हैं। यह जो वाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण दो ऐसे हैं जिनके निमित्तमें शरीरकी प्रवस्था सुख-दु:खकों कारण होती है, ग्रीर वे ही मुख-दु:खकों कारण होते हैं। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही मुख-दु:खकों कारण होते हैं। एसे कारणोंका मिलना वेदनीयके उदयसे होता है। वहाँ मुख-दु:खकों कारण मिलते हैं श्रीर प्रसातावेदनीयमें दु:खके कारण मिलते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख-दु:खकों उत्पन्न नहीं करते, श्रात्मा मोह-

कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दु:ख मानता हैं। वहाँ वैदनीयकर्मके उदयका श्रीर मोहकर्मके उदयका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारए। मिलता है 'तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है, ग्रौर जब ग्रसातावेदनीयका उत्पन्न किया -बाह्य कारण मिलता है तब दुःख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है। तथा यही कारण किसीको सुलका, किसीको दुः खका कारण होता है। जैसे किसीको सातावेदनीयका उदय होनेपर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुखका कारण होता है; वैसा ही वस्त्र किसीको श्रसाता-वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दु:खका कारए। होता है। इसलिये वाह्य वस्तु सुख-दु:खका निमित्तमात्र होती है। सुख-दु:ख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है। निर्मोही मुनियोंको भ्रनेक ऋदि भ्रादि तथा परीषहादि कारण मिलते हैं तथापि सुख-दुःख उत्पन्न नहीं होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर श्रथवा बिना कारण मिले भी श्रपने संकल्प ही से सुख-दु:ख हुआ ही करता है। वहाँ भी तीव्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीव्र सुख-दु:ख होते हैं वही कारण मिलनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दु:ख होते हैं। इसलिये सुख-दु:खका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। ग्रन्य वस्तुएँ हैं वह बलवान कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओं के और मोही जीवके परिणामों के निमित्त-नैमित्तिक-की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव श्रन्य वस्तु ही को सुख-दु:खका कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दुःखका कारए। उत्पन्न होता है।

# [ आयुकर्मोदयजन्य अवस्था ]

तथा श्रायुकमंके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है। जब तक श्रायुका उदय रहता है तब तक श्रनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता। तथा जब श्रायुका उदय न हो तब श्रनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उस ही काल श्रात्मा श्रीर शरीर पृथक् होजाते हैं। इस संसारमें जन्म, जीवन, मरणका कारण श्रायुकमं ही है। जब नवीन श्रायुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें जन्म हेता है। तथा जब तक श्रायुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे जीना होता है। तथा श्रायुका क्षय हो तब उस पर्यायरूप प्राणा छूटनेसे मरण होता है। सहज ही ऐसा श्रायुकमंका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करनेवाला या रक्षा करनेवाला है नहीं—ऐसा निश्चय जानना। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर श्रन्य वस्त्र पहिनता है; इसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ कालतक धारण किये रहता है,

फिर उसको छोड़कर अन्य शरोर धारण करता है। इसिलये शरीर सम्बन्धकी अपेक्षा जन्मादिक हैं। जीव जन्मादि रिहत नित्य ही है तथापि मोही जीवको अतीत—अना-गतका विचार नहीं है। इसिलये प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय सम्बन्धी कार्योंमें ही तत्पर होरहा है। इस प्रकार ग्रायुसे पर्यायकी स्थित जानना।

#### [ नामकर्मोदयजन्य भवस्था ]

तथा नामकर्मसे यह जीव मनुष्यादि गतियोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप ग्रपनी ग्रवस्था होती है। वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा वहाँ एके-न्द्रियादि जातिको धारण करता है। इस जातिकर्मके उदयको भ्रौर मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमको निमित्त-नैमित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशम हो गैसी जाति प्राप्त करता है। तथा शरीरोंका सम्बन्व होता है वहाँ शरीरके परमाणु ग्रीर ग्रात्माके प्रदेशोंका एक वंघान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण ग्रात्मा रहता है। तथा नो-कर्मरूप शरीरमें श्रंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं। इसीसे स्पर्शन, रसना म्रादि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें म्राठ पंखुरियोंके फूले हुए कमलंके श्राकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही श्राकारादिकका विशेष होना, वर्णादिकका विशेष होना भ्रोर स्थूल-सूक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो वे शरीररूप परिग्रमित परमागु इस प्रकार परिग्रमित होते हैं। तथा श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं वह भी पुद्गलके पिण्ड हैं भ्रीर शरीरसे एक बंधानरूप हैं। इनमें भी श्रात्माके प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन है। जैसे म्राहारका ग्रहण करे भीर निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे भीर श्रम्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिये खासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है। इस शरीरमें जिस प्रकार हाड़-मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना। तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते हैं वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं। मुँहमें जो ग्रास रखा उसे पवनसे निगलते हैं, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही भ्रन्य जानना। तथा नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूपं शरीरके भ्रंग जानना । स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीएगाकी ताँतको हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुद्गलस्कंघ हैं वे साक्षर या श्रनक्षर शब्दरूप परिएामित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि श्रंगोंको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रह्ण किये गये जो पुद्गलस्कंघ हैं वे साक्षर या भ्रनक्षर शब्द-रूप परिरामित होते हैं। तथा शुभ-ग्रशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि- जैसे दो पुरुषोंको इकदंडी बेड़ी हैं। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं होसकते, तथा दोनोंमें एक बलवान हो तो दूसरेको भी घसीट लेजाये। उसी प्रकार ग्रात्माके और शरीरादिकरूप एक पुरुगलके एकक्षेत्रावगाहरूप वंघान है; वहाँ ग्रात्मा हलन-चलनादि करना चाहे और पुरुगल उस शक्तिसे रहित हुग्रा हलनचलन न करे ग्रयवा पुरुगलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु ग्रात्माकी इच्छा न हो तो हलनचलनादि नहीं होसकते। तथा इनमें पुरुगल बलवान होकर हलनचलन करे तो उसके साथ विना इच्छाके भी ग्रात्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि किया होती है। तथा इसके ग्रयवा ग्रादि वाह्य निमित्त बनते हैं।—इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोहके ग्रनुसार ग्रात्मा सुखी-दु:खी भी होता है। ऐसे बामकर्मके उदयसे स्वयमेवः नानाप्रकार रचना होती है, ग्रन्य कोई करनेवाला नहीं है। तथा तीर्थंकरादि प्रकृति यहाँ है ही नहीं।

## [गोत्रकमोंद्यजन्य अवस्था]

गोत्रकर्मसे उच-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ ग्रपनी ग्रधिकता-होनता प्राप्त होती है। मोहके उदयसे ग्रात्मा सुखी-दु:खी भी होता है। इस प्रकार ग्रधाति कर्मोंके निमित्तसे ग्रवस्था होती है।

इस प्रकार इस ग्रनादि संसारमें घाति-ग्रघाति कर्मोंके उदयके ग्रनुसार ग्रात्माके श्रवस्था होती है। सो हे भव्य! ग्रपने ग्रन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिमासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि / "मेरे श्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुक्ते उपाय करना" – इस विचारसे तेरा कल्यागा होगा।

—इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्रमें संसार-अवस्थाका निरूपक . द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ ।





\* दोहा #

सी जिनभाव सदा सुखद, अपनी करो प्रकाश । जो बहुविधि भवदुखनिकी, करि है सत्ता नाश ॥ १ ॥

ग्रथ, इस संसार-ग्रवस्थामें नानाप्रकारके दु:ख हैं उनका वर्णन करते हैं— क्योंकि यदि संसारमें भी सुख हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोगका संसारमें ग्रनेक दु:ख हैं, इसीलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोगका निदान ग्रीर उसकी ग्रवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी ग्रवस्थाका वर्णन करके संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके ग्रव उसका उपाय करने-की रुचि कराते हैं।

जैसे—रोगी रोगसे दुःखी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुःख सहा नहीं जाता; तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है इसलिये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुआ उनः दुःखोंको सहता है; उसे वैद्य दुःखका मूल कारण बतलाये, दुःखका स्वरूप बतलाये, उन उपायोंको भूठा वतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसारसे दुःखी होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुःख सहा भी नहीं जाता। तब अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुआ उन दुःखोंको सहता है। उसे यहाँ दुःखका मूलकारण बतलाते हैं, दुःखका स्वरूप वतलाते हैं और उन उपायोंको भूठे बतलायें तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन यहाँ करते हैं।

# [ दुःखोंका मुलकारण ]

वहाँ सब दु:खोंका मूलकारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम है। जो दर्शन-मोहके उदयसे हुआ अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्षयोपश्चमरूप ज्ञान है वह अज्ञान होरहा है। उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कषायभाव उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्यादर्शनादिक हैं वे ही सर्व दु:खोंका मूल कारण हैं। किस प्रकार ? सो बत-लाते हैं:—

#### [ मिथ्यात्वका प्रभाव ]

मिध्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता। स्वयं एक आत्मा धौर अनंत पुदुगलपरमाणुमय शरीर, इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्यायको स्व मानता है। तथा आत्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा किंचित् जानना-देखना होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिखाम पाये जाते हैं, तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है और स्थूल-कृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं;—इन सबको अपना स्वरूप जानता है। वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती है, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है।

# [ मोहजनित विषय अमिलापा ]

तथा मोहके आवेशसे उन इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होतीः है। और उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता है तब आनन्द मानता है। जैसे-कुत्ता हड्डी चबाता है उससे ग्रपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियोंका स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयोंको जानता है उससे ग्रपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही ग्रानन्द मान लिया; परन्तु मैं ग्रानादि-ग्रनन्तज्ञानस्वरूप ग्रात्मा हूँ— ऐसा निःकेवलज्ञानका तो भ्रनुभवन है नहीं। तथा मैंने मृत्य देखा, राग सुना, फूल सूं घे,

- ( पंदार्थंका स्वाद लिया, वदार्थंका स्पर्श किया, ) शास्त्र जाता; मुक्ते यह जातना;— इस प्रकार श्रेयमिश्रित शानका श्रंनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है।

वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयोंको ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वका स्पर्श करूँ, सर्वका स्वाद लूँ, सर्वको सूं यूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ; इच्छा तो इतनी है परन्तु शक्ति इतनी हो है कि इन्द्रियोंके सम्मुख श्रानेवाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्द--उनमेंसे किसीको किंचित् मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा किंचित् जाने; सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो। क्षयोपशमरूप इन्द्रियोंसे तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको अपने-अपने विषय ग्रहराकी निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे आकुलित होकर दु:खी होरहा है। ऐसा दु:खी होरहा है कि किसी एक विषयके ग्रहराके अर्थ अपने मरराको भी नहीं गिनता है। जैसे हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुआ मांसका स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल सुगंघ सूंघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देखनेकी भ्रौर हरिएाको राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरएा-को नहीं गिनते । विषयोंका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विषयसेवन नहीं करने पर इन्द्रियोंकी पीड़ा श्रिधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वैसे ही विषयोंमें छलाँग लगाते हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके ग्रर्थ खोते हैं। तथा विषयोंके ग्रर्थ जहाँ मरए। होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके कारए। जो हिंसादिक कार्यं उन्हें करते हैं तथा क्रोघादि कवायोंको उत्पन्न करते हैं। वे करें क्या, इन्द्रियोंकी पीड़ां सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ासे पीड़ित हुए इन्द्रादिक हैं; वे भी विषयोंमें ग्रति ग्रासक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुग्रा पुरुष श्रासक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किसलिये खुजाये; उसी प्रकार इन्द्रिय-रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक ग्रासक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो किस-लिये विषय सेवन करें ? इस प्रकार ज्ञानावरएा-दर्शनावरएाके क्षयोपशमसे हुम्रा इन्द्रिय-जनित ज्ञान है वह मिथ्यादर्शनादिके निर्मित्तसे इच्छासहित होकर दु:खका कारए हुआ है। है कि है है है

भव, इस दु:खके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं-इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहेंगा होनेपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रबल करता है श्रीर ऐसा ही जानता है कि इन्द्रियोंके प्रबल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहरणकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ भ्रानेक बाह्यकारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिये ग्रनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रियोंका संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वस्नादिकका, भोजनादिकका, पुष्पादिकका, मन्दिर-श्राभूषर्णादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके श्रर्थ बहुत ही खेदखिन्न होता है। तथा इन इन्द्रियोंके सन्मुख विषय रहता है तबतक उस विषयका किचित् स्पष्ट जानपना रहता है, पश्चात् मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है इसलिये उन विषयोंको भ्रपने भ्राधीन रखनेका उपाय करता है भौर शीघ्र-शीघ्र उनका ग्रहएा किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक कालमें एक विषयका ही ग्रह्ण होता है किन्तु यह बहुत ग्रह्ण करना चाहता है इस्लिये थाकुलित होकर शीघ्र-शीघ्र एक विषयको छोड़कर भ्रन्यको ग्रहए। करता है, तथा उसे छोड़कर म्रन्यको महरा करता है, -ऐसे भपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे मासित होते हैं सो करता है, परन्तु वे भूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने आधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचित् उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रबल करनेसे कहीं विषयग्रहणकी शक्ति बढ़ती नहीं है; वह शक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके भ्राधीन है। किसीका शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुर्वल है उसके श्रिधक देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तब विषयग्रहराकी शक्ति बढ़ती है। तथा विषयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता अथवा सर्वं विषयोंका संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयोंको अपने आधीन रखकर शीघ्र-शीघ्र प्रहरा करता है, किन्तु वे आधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने आधीन परिएामित होते हैं या कर्मोदयके आधीन हैं। ऐसे कर्मका बंघ यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है और पश्चात् उदय ग्राता है वह प्रत्यक्ष देखते हैं। ग्रनेक उपाय करने पर भी कर्मके निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। तथा एक विषयको छोड़कर अन्यका ग्रहण करता है ऐसे ऋपट्टे मारता है। उससे क्या

सिद्धि होती है ? जैसे मराकी भूखवालेको करा मिले तो क्या भूख मिटती है ? उसी प्रकार जिसे सर्वके ग्रहराकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहरा होने पर क्या इच्छा मिटती है ? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिये यह उपाय भूठा है।

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा भूठ कैसे कहते हो ?

समाधान:—सुली तो नहीं होते हैं, अमसे सुल मानते हैं। यदि सुली हुए तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे—रोग मिटने पर अन्य श्रीषिको क्यों चाहे? उसी प्रकार दु:ल मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसिलये विषयके ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुल मानें। परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय-ग्रहणकी इच्छा होती देली जातो है, तो यह सुल मानना कैसे है? जैसे कोई महा सुधावान रंक उसको एक अन्नका कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महा तृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुल मानता है; परमार्थसे सुल है नहीं।

कोई कहे कि जिस प्रकार कर्ण-कर्ण करके अपनी भूख मिटाये उसी प्रकार एक-एक विषयका ग्रहरा करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या ?

उत्तर:—यदि वे करण एकत्रित हों तो ऐसा ही मानलें, परन्तु जब दूसरा करण मिलता है तब पहले करणका निर्ममन हो जाये तो कैसे भूख मिटेगी ? उसी प्रकार जाननेमें विषयोंका ग्रहरण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहरण करता है तब पूर्वमें जो विषय ग्रहरण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो ? इच्छा पूर्ण हुए बिना ग्राकुलता मिटती नहीं है ग्रौर ग्राकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाये ? तथा एक विषयका ग्रहरण भी मिथ्यादर्शनादिकके सद्भावपूर्वक करता है इसलिये ग्रागामी ग्रनेक दु:खोंका कारण कम बंधते हैं। इसलिये यह वर्तमानमें सुख नहीं है, ग्रागामी सुखका कारण नहीं है, इसलिये दु:ख हो है। यही प्रवचनसारमें कहा है—

सपरं वाधामहिदं बुच्छिणं वंधकारणं विममं । जं इंदिएहि लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ।। ७६ ॥

ग्रर्थ:—जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाघासहित है, विनाशीक है, बंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दु:ख ही है। इस

प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय भूठे जानना । तो सच्चा उपाय क्या है ?

जव इच्छा तो दूर होजाये और सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहण वना रहे तव यह दु:ख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है और वही सञ्चा उपाय जानना।

इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दु:खदायक है उसका वर्णन किया।

थहाँ कोई कहे कि—ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे जानना नहीं हुआ, इसलिये उसे दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमको क्यों कहते हो ?

समाघान:—यदि जानना न होना दु:खका कारण हो तो पुद्गलके भी दु:ख ठहरे; परन्तु दु:खका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये क्षयोपशमको दु:खका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपशम भी दु:खका कारण नहीं है। जो मोहसे विषयग्रहणकी इच्छा है वही दु:खका कारण जानना। मोहका उदय है सो दु:खरूप है ही; किस प्रकार सो कहते हैं—

# [ दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति ]

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिये इसको आकुलता ही रहती है। जैसे—पागलको किसीने वस्त्र पहिना दिया। वह पागल उस वस्त्रको अपना अंग जानकर अपनेको और वस्त्रको एक मानता है। वह वस्त्र पहिनाने-वालेके आधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया पहिनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने आधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है उससे वह महाखेदिखन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया। यह जीव उस शरीरको अपना अंग जानकर अपनेको और शरीरको एक मानता है; वह शरीर कर्मके आधीन कभी कृष होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है—इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने आधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है उससे वह महाखेद-खिन्न होता है। तथा जैसे—जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहींसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई

ग्राते हैं, कोई जाते हैं, कोई भ्रनेक अवस्थारूप परिशामने करते हैं, वहूँ पार्शल उन्हें ग्रपने आधीन मानता है; उनकी पराधीन किया हो तब बेदिबेस्त होता है। उनी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय घारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, घनिदिक्त कहींसे भ्राकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें ग्रपना जानता है। वे तो उन्होंके ग्राधीन कोई ग्राते हैं, कोई जाते हैं, कोई ग्रनेक अवस्थारूप परिशामन करते हैं; यह जीव उन्हें ग्रपने ग्राधीन मानता है, ग्रीर उनकी पराधीन किया हो तब बेदिबन्त होता है।

यहाँ कोई कहे कि—किसी कालमें शरीरकी तथा पुत्रादिककी क्रिया इस जीवके आधीन भी तो होती दिखायी देती है, तव तो यह सुखी होता है ?

समाघान:— शरीरादिकके मिवतव्यकी ग्रीर जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिएामित होता है इसिलये किसी कालमें उसीका विचार होनेपर सुखकासा ग्रामास होता है, परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकारसे जैसे यह चाहता है वैसे परिएामित नहीं होते । इसिलये भ्रिभप्रायमें तो भ्रनेक भ्राकुलता सदाकाल रहा ही करती है। तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिएामित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकमें भ्रहंकार-ममकार करता है, सो इस बुद्धिसे उनको उत्पन्न करनेकी, वढ़ानेकी तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर व्याकुल रहता है। नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। तथा जो विपयोंकी इच्छा होती है, कपाय होती है, वाह्य सामग्रीमें इष्ट-भ्रिनष्टपना मानता है, ग्रन्थथा उपाय करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, भ्रन्थथा कल्पना करता है सो इन सवका मूल कारए। एक मिथ्यादर्शन है। उसका नाश होनेपर सवका नाश होजाता है इसिलये सव दु:खोंका मूल यह मिथ्यादर्शन है। तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं करता। भ्रन्थथा श्रद्धानको सत्यश्रद्धान माने तव उपाय किसिलये करे ?

तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारे, वहाँ ग्रभाग्यसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रका निमित्त वने तो ग्रतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह ग्रचेत हो जाय। वस्तुस्वरूपका विचार करनेको उद्यमी हुग्रा था सो विपरीत विचारमें हड़ हो जाता है ग्रीर तव विपय-कपायकी वासना वढ़नेसे ग्रविक दुःखी होता है। तथा कदाचित् सुदेव-सुगुरु-सुशास्त्रका भी निमित्त वन जाये तो वहाँ उनके निश्चय उपदेशका तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवद्दारश्रद्धानसे अवत्त्वश्रद्धानी ही रहता है। वहाँ मंदकपाय हो तथा विषयकी

इच्छा घटे तो थोड़ा दु:खीं होता है परन्तु फिर जैसेका तैसा होजाता है; इसलिये यह संसारी जो उपाय करता है वे भी मूठे ही होते हैं।

तया इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थोंको परिएामित करना चाहता है; यदि वे परिएामित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाये। परन्तु अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी मर्यादा सिहत परिणमित होती हैं, कोई किसीके वाधीन नहीं है, कोई किसीके परिणमित करानेसे परिणमित नहीं होती। उन्हें परिएामित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्यादर्शन ही है। तो सच्चा उपाय क्या है?

जैसा पदार्थोंका स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाये तो सर्व दुःख दूर हो जायें। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्देको जीवित माने या जिलाना चाहे तो ग्राप ही दुःखी होता है। तथा उसे मुर्दा मानना ग्रीर यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि होकर पदार्थोंको ग्रन्थथा माने, ग्रन्थथा परिगमित कराना चाहे तो ग्राप ही दुःखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना बौर यह परिगमित करानेसे अन्यथा परिगमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। अमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होनेसे सम्यक्श्रद्धान होता है वही सत्य उपाय जानना।

# [ चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निष्टति ]

चारित्रमोहके उदयसे क्रोघादिकपायरूप तथा हास्यादि नोकपायरूप जीवके भाव होते हैं तव यह जीव क्लेशवान होकर दु:खी होता हुग्रा विह्वल होकर नानाप्रकारके कुकार्योंमें प्रवर्तता है सो ही दिखाते हैं—

जव इसके क्रोधकपाय उत्पन्न होता है तव दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती है ग्रीर उसके ग्रथं ग्रनेक उपाय विचारता है मर्मच्छेदी गाली प्रदान ग्रादिरूप वचन वोलता है। ग्रपने ग्रंगोंसे तथा शस्त्र-पापाणादिकसे घात करता है। ग्रनेक कष्ट सहनकर तथा बनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा ग्रपना भी वुरा करके ग्रन्यका वुरा करनेका उद्यम करता है ग्रथवा ग्रीरोंसे बुरा होना जाने तो ग्रीरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो ग्रनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे ग्रपना कुछ भी प्रयोजनिसद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होनेपर कोई पूज्य या

इप्टजनं भी वीचमें ग्रायें तो उन्हें भी बुरा कहता है; मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा ग्रन्यका बुरा न हो तो ग्रपने ग्रंतरङ्गमें ग्राप ही वहुत संतापवान होता है ग्रीर ग्रपने ही ग्रंगोंका घात करता है तथा विपादिसे मर जाता है। ऐसी ग्रवस्था क्रोव होनेसे होती है।

तथा जब इसके मान कपाय उत्पन्न होती है तब ग्रीरोंको नीचा व ग्रपनेको ऊँचा दिखानेकी इच्छा होती है ग्रीर उसके ग्रथं ग्रनेक उपाय सोचता है। ग्रन्यकी निंदा करता है, ग्रपनी प्रशंसा करता है व ग्रनेकप्रकारसे ग्रीरोंकी महिमा मिटाता है, ग्रपनी महिमा करता है। महाकष्टसे जो बनादिकका संग्रह किया उसे विवाहादि कार्योंमें खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरनेके बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचारकर ग्रपना मरण करके भी ग्रपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई ग्रपना सन्मानादिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके ग्रपना सन्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य—वड़े हों उनका भी सन्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि ग्रन्य नीचा ग्रीर स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो ग्रपने ग्रन्तरंगमें ग्राप बहुत सन्ताप-वान होता है ग्रीर ग्रपने ग्रंगोंका घात करता है तथा विप ग्रादिसे मर जाता है।—ऐसी ग्रवस्था मान होनेपर होती है।

तथा जब इसके माया कपाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके बचन कहता है, शरीरकी कपटकप अवस्था करता है, वाह्यवस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरए। जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, मरए। दिक हो उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्टका भी सम्बन्व बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विध आदिसे मर जाता है। —ऐसी अवस्था माया होने पर होती है।

तथा जव इसके लोभ कपाय उत्पन्न हो तव इष्ट पदार्थके लाभकी इच्छा होनेसे उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। उसके सावनरूप वचन वोलता है शरीरकी अनेक चेष्टा करता है वहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। जिनमें वहुत दु:ख उत्पन्न हो ऐसे प्रारम्भ करता है। तथा लोभ होनेपर पूज्य व इष्टका भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन सावता है, कुछ

7: ::

विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकारसे रक्षा करता है। यदि इष्टवस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्वयं वहुत संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विप आदिसे मर जाता है।—ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है।—इस प्रकार कपायोंसे पीड़ित हुआ इन अवस्थाओंमें प्रवर्तता है।

तया इन कपायोंके साथ नोकपाय होती हैं। वहाँ जव हास्यकपाय होती है तव स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना। नाना रोगोंसे स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव यनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई भूठी कल्पना करके, प्रपनेको सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुःखी होता है। सुखी तो कपाय-रोग मिटने पर होगा।

तथा जब रित उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तुमें अति आसक्त होता है। जैसे विल्ली चूहेको पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन-तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके अभिप्रायसे आसक्तता होती है इसलिये दु:ख ही है।

तथा जव अरित उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल होता है। अनिष्टका संयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दु:ख ही है।

तथा जव शोक उत्पन्न होता है तब इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होनेसे अतिव्याकुल होकर सन्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान होजाता है, अपने अंगका घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महा दु:खी होता है।

तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसीको इष्ट वियोग व ग्रनिष्ट संयोगका कारण जानकर डरता है; ग्रतिविह्नल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता है, कष्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता है व मर जाता है; सो यह दु:खरूप ही है।

तथा जव जुगुप्सा उत्पन्न होती है तव अनिष्ट वस्तुसे घृगा करता है। उसका तो संयोग हुआ और यह घृगा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और वेदिखन्न होकर महा दु:ख पाता है। तथा तीनों वेदोंसे जब काम उत्पन्त होता है तब पुरुपवेदसे स्त्रीके साथ रमण् करनेकी, स्त्रीवेदसे पुरुपके साथ रमण् करनेकी ग्रीर नपुंसकवेदसे दोनोंके साथ रमण् करनेकी इच्छा होती है। उससे ग्रित व्याकुल होता है, ग्राताप उत्पन्त होता है, निर्लज्ज होता है, घन खर्च करता है, ग्रपयशको नहीं गिनता; परम्परा दुःख हो व दण्ड ग्रादि हो उसे नहीं गिनता। कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रन्थोंमें कामकी दस दशाएँ कही हैं। वहाँ पागल होना, मरण् होना लिखा है। वैद्यकशासोंमें ज्वरके भेदोंमें कामज्वरको मरण्का कारण् लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण् तक होते देखे जाते हैं। कामांचको कुछ विचार नहीं रहता। पिता-पुत्री तथा मनुष्य-तियँचिनी इत्यादि रमण् करने लग जाते हैं। ऐसी कामकी पीड़ा है सो महादु:खरूप है।

इस प्रकार कपायों और नोकपायोंसे ग्रवस्थाएँ होती हैं। यहाँ ऐसा विचार ग्राता है कि यदि इन ग्रवस्थाओंमें न प्रवर्ते तो कोघादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं ग्रोर इन ग्रवस्थाओंमें प्रवर्ते तो मरण्पर्यन्त कष्ट होते हैं। वहाँ मरण्पर्यन्त कष्ट तो स्वीकार करते हैं परन्तु कोघादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुग्रा कि मरण्पिकसे भी कपायोंकी पीड़ा ग्रधिक है। तथा जव इसके कपायका उदय हो तव कपाय किये विना रहा नहीं जाता। वाह्यकपायोंके कारण् मिलें तो उनके ग्राश्रय कपाय करता है, यदि न मिलें तो स्वयं कारण् वनाता है। जैसे—व्यापारादि कपायोंका कारण् न हो तो जुग्रा खेलना व कोचादिकके कारण् ग्रन्य ग्रनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना-सुनना इत्यादि कारण् वनाता है। तथा काम-कोघादि पीड़ा करें और शरीरमें उन रूप कार्य करनेकी शक्ति न हो तो ग्रीपिंच वनाता है ग्रीर ग्रन्य ग्रनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण् वने ही नहीं तो ग्रपने उपयोगमें कषायोंके कारण्भूत पदार्थोंका चितवन करके स्वयं ही कपायोंस्य परिण्मित होता है। इस प्रकार यह जीव कपाय भावोंसे पीड़ित हुग्रा महान दु:खी होता है।

तथा जिस प्रयोजनके लिये कषायभाव हुआ है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो मेरा यह दुःख दूर हो और मुस्ने सुख हो,—ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके प्रयं अनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता है। अब यहाँ कपायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सचा हो है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःखी होता है; परन्तु यह जो उपाय करता है वे भूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं—क्रोघमें तो अन्यका वुरा करना, मानमें औरोंको नीचा दिखाकर स्वयं ऊँचा होना, मायामें छलसे कार्यसिद्धि

करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारए। बना रहना, रितमें इष्ट संयोगका बना रहना, अरितमें अनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण मिटना, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमें स्त्रीसे रमण करना, स्त्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपुं सकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना,— ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दु:ख दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके ग्राधीन नहीं है, भवितव्यके ग्राधीन है; क्योंकि ग्रनेक उपाय करते देखते हैं परन्तु सिद्धि नहीं होती। तथा उपाय होना भी भ्रपने भ्राधीन नहीं है, भवितव्यके भ्राधीन है; क्योंकि भ्रनेक उपाय करनेका विचार करता है भौर एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय न्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्यकी सिद्धि भी हो जाये। तो उस कार्य सम्बन्धी किसी कषायका उपशम हो परन्तु वहाँ रुकाव नहीं होता। जब तक कार्यसिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी कषाय थी, ग्रौर जिस समय कार्यसिद्ध हुग्रा उसी समय ग्रन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो जाती है; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब ग्रन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। भ्रयवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटोंका बुरा चाहता था वहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका तव अन्यमें मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब वड़े कार्यकी सिद्धि करनेकी श्रभिलाषा हुई। कषायोंमें कार्यका प्रकाश हो तो उस कार्यकी सिद्धि होने पर सुखी हो जाये, परन्तु प्रमारा है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही श्रात्मानुशासनमें कहा है-

"वाशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमरारूपमम् । कम्य किं किनदायाति वृथा वो विषयेषिता ॥ ३६ ॥

ग्रर्थ:—ग्राशारूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है। ग्रनन्तानन्त जीव हैं उन सबके ग्राशा पायी जाती है। तथा वह ग्राशारूपो कूप कैसा है कि उस एक गड्ढों में समस्त लोक ग्रणु समान है ग्रौर लोक तो एक ही है, तो ग्रब यहाँ कहो किसको कितना हिस्सेमें ग्राये ? इसलिये तुम्हें जो यह विषयोंकी इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दु:ख दूर नहीं होता, ग्रथवा

कोई कषाय मिटे तो उसीसमय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे—िकसीको मारनेवाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीवको दुःख देनेवाले अनेक कषाय हैं; व जब क्रोघ नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोघादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषायका सदुभाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसिलये किसी कषायका कोई कार्य सिद्ध होनेपर भी दुःख कैसे दूर हो? और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायोंका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता; इसिलये अभिप्रायमें सर्वदा दुःखी ही रहता है। इसिलये कषायोंके प्रयोजनको साधकर दुःख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय भूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यग्दर्शन—ज्ञानसे यथावत् अद्धान और जानना हो तब इष्ट-अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हींके बलसे चारित्रमोहका अनुभाग हीन हो। ऐसा होने पर कषायोंका अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराकुल होनेसे महासुखी हो। इसिलये सम्यग्दर्शन[दिक ही यह दुःख मेटनेका सचा उपाय है।

#### [ अंतराय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा जीवके मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है सो यह दु: खरूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्नके बाह्य कारए। सूमते हैं उन्हें दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय भूठा है। उपाय करने पर भी अन्तरायका उदय होनेसे विघ्न होता देखा जाता है। अन्तरायका क्षयोपशम होनेपर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। इसिलिये विघ्नोंका मूल कारए। अन्तराय है। तथा जैसे कुत्तेको पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठोसे वृथा ही देष करता है। उसी प्रकार जीवको अन्तरायसे निमित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अचेतन द्रज्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रज्योंसे वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रज्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके न हो; तथा अन्य द्रज्य विघ्न करना न चाहें और इसके न हो; तथा अन्य द्रज्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाये। इसिलिये जाना जाता है कि अन्य द्रज्यका कुछ वश नहीं है; जिनका वश नहीं है उनसे किसिलये लड़ें? इसिलिये यह उपाय भूठा है। तब सचा उपाय क्या है? मिध्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यग्दर्शनादिसे दूर होता है और सम्यग्दर्शनादि द्वारा ही अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाये और शक्ति बढ़ जाये, तब वह दु:ख

दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्यग्दर्शनादि ही सच्चा उपाय है।

# . [ वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा वेदनीयके उदयसे दु:ख-सुखके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो शरीरमें ही अवस्थाएँ होती हैं; कई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत वाह्य संयोग होते हैं और कई वाह्य ही वस्तुओंके संयोग होते हैं। वहाँ असाताके उदयसे शरीरमें तो क्षुधा, तृपा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्त-भूत वाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिकका संयोग होता है। तथा वाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कन्धोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तव मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामोंमें महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दु:खी रहता है। इनके होनेसे तो सभी दु:ख मानते हैं।

तथा साताके उदयसे शरीरमें आरोग्यवानपना, वलवानपना इत्यादि होते हैं और शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा मुहावने पवनादिकका 'संयोग होता है। तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, घन, घान्य, मकान, वस्त्रादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्ट्युद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आये कि जिससे परिग्णामोंमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; जब तक रहें तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगोंसे बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अनेक दु:खोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके किसी प्रकारसे किसी एक दु:खकी कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं।

तथा इसके ग्रसाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दु:ख भासित होता है इसिलये उसे दूर करनेका उपाय करता है ग्रीर साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख भानित होता है इसिलये उसे रखनेका उपाय करता है; परन्तु यह उपाय क्रूठा है। प्रथम तो इसके उपायके ग्राधीन नहीं है, वेदनीय कर्मके उदयके ग्राधीन है। ग्रसाताको मिटाने ग्रीर साताको प्राप्त करनेके ग्रथं तो सभीका यत्न रहता है, परन्तु किसीको थोड़ा:

यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके ग्राचीन नहीं है। तथा कदाचित् उपाय भी करे और वैसा ही उदय श्राये तो थोड़े काल तक किंचित् किसी प्रकारकी ग्रसाताका कारण मिटै ग्रीर साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके सदुभावसे उनको भोगनेकी इच्छासे ब्राकुलित होता है। एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी इच्छा हो; जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे श्राकुल होता है श्रीर वह मिली उसी समय ग्रन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तव उससे ग्राकुल होता है। जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका ग्रास्वाद जिस समय हुग्रा उसी समय श्रन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। श्रयवा एक ही वस्तुको पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्रीको देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमए। करनेकी इच्छा होती है। तथा ऐसे भोग भोगते हुए ही उनके उपाय करनेकी आकुलता होती है तो उन्हें छोड़कर उपाय करनेमें लग जाता है; वहाँ अनेक प्रकारकी म्राकुलता होती है। देखो, एक घनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करनेमें सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? तथा खुघा, तुषा, शीत, उष्ण, मल, क्लेब्मादि असाताका उदय ग्राता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने ! सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है। जब तक धुषादिक रहें तव तक उनकों मिटानेकी इच्छासे ग्राकुलता होती है, वह मिटें तब कोई ग्रन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी माकुलता होती है भौर फिर क्षुघादिक हों तब उनकी माकुलता हो माती है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित् ग्रसाता मिटकर साता हो, वहाँ भी श्राकुलता वनी ही रहती है, इसलिये दु:ब ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते-करते ही भ्रपनेको असाताका उदय ऐसा भ्राये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके भ्रौर उसकी पीड़ां बहुत हो, सही न जाये; तब उसकी माकुलतासे विह्नल हो जाये, वहाँ महा दुःखी होता है। सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके कदाचित् ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके बहुत काल ग्रसाताहीका उदय रहता है। इसलिये उपाय करता है वे भूठे हैं।

अथवा बाह्य सामग्रीसे सुख-दुःख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख-दुःख तो साता-असाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैं—ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है।

लक्ष धनके धनीको सहस्र धनका व्यय हुआ तब वह तो दुः खी है और शत धनके धनीको सहस्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्यानवेगुनी है। ग्रथवा लक्ष धनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुः खी है और शत धनके धनीको सन्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुः ख मानता है। जैसे—किसीको मोटे वस्त्रका मिलना दुः खकारी होता है, किसीको सुखकारी होता है। तथा शरीरमें क्षुघा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग होनेपर किसीको बहुत दुः ख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं होता। इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दुः ख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह परिएमनके निमित्तसे ही सुख-दुः ख मानते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें तो पीड़ा होनेपर दु:खी होता ही है और पीड़ा न होनेपर सुखी होता है—यह तो शरीर-म्रवस्थाहीके म्राधीन सुख-दु:ख भासित होते हैं ?

समाधान:—आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है और इन्द्रियाँ शरीरका अञ्ज हैं; इसलिये इसमें जो अवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिण्णामित होता है; उसके साथ ही मोहभाव हो उससे शरीरकी अवस्था द्वारा सुखदु:खिवशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिकसे अधिक मोह हो तो अपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दु:ख माने, और उनको दु:ख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दु:ख माने; और मुनि हैं वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दु:ख नहीं मानते; इसिलये सुख-दु:खका मानना तो मोहहीके आधीन है। मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसिलये साता-असाताके उदयसे सुख-दु:खकाम होना मासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही असाताके उदयसे होती है; इसिलये साम- ग्रियोंसे सुख-दु:ख भासित होते हैं। परन्तु निर्घार करने पर मोहहीसे सुख-दु:खका मानना होता है, औरोंके द्वारा सुख-दु:ख होनेका नियम नहीं है। केवलीके साता-असाताका उदय भी है और सुख-दु:खके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके अभावसे किचित्मात्र भी सुख-दु:ख नहीं होता। इसिलये सुख-दु:खको मोहजनित ही मानना। इसिलये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दु:ख मिटाना चाहे, और सुखी होना चाहे सो यह उपाय करूत है। तो सच्चा उपाय करके दु:ख मिटाना चाहे, और सुखी होना चाहे सो यह उपाय करके हु:ख मिटाना चाहे, और

सम्यग्दर्शनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दुःख भासित नहीं होता, ग्रपने परिणामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके ग्रभ्यास द्वारा भ्रपने

परिएगम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों वैसे सावन करे तथा सम्यग्दर्शनादिकी भावनासेही मोह मंद हो जाये तव ऐसी दशा हो जाये कि ग्रनेक कारए। मिलने पर भी ग्रपनेको सुख-दुःख नहीं होता, तव एक शांतदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका श्रमुभव करता है, ग्रार तव सर्व दुःख मिटकर सुखी होता है—यह सच्चा उपाय है।

#### [ आयुकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा ग्रायुकर्मके निमित्तसे पर्यायका वारण करना सो जीवितव्य है ग्रीर पर्यायका छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्यादर्शनादिकसे पर्यायहींको ग्रपनेरूप अनुभव करता है; इसंलिये जीवितव्य रहने पर ग्रपना ग्रस्तित्व मानता है ग्रीर मरण होने पर ग्रपना ग्रसाव होना मानता है। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय रहता है; उस भयसे सदा ग्राकुलता रहती है। जिनको मरणका कारण जाने उनसे बहुत डरता है; कदाचित् उनका संयोग वने तो महाविह्नल होजाता है।—इस प्रकार महा दु:खी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोंको दूर रखता है ग्रयवा स्वयं उनसे भागता है। तथा ग्रीपघादिकका सावन करता है; किला, कोट ग्रादि वनाता है;—इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भूठे हैं, क्योंकि श्रायु पूर्ण होने पर तो ग्रनेक उपाय करे, ग्रनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी जीवित नहीं रहता। ग्रीर जव तक ग्रायु पूर्ण न हो तव तक ग्रनेक कारण मिलो सर्वया मरण नहीं होता; इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है। तथा ग्रायुकी स्थित पूर्ण होती ही है, इसलिये मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना भूठा ही है। तो सच्चा उपाय क्या है?

सम्यग्दर्शनादिकसे पर्यायमें श्रहंबुद्धि छूट जाये, स्वयं अनादिनिवन चैतन्यद्रव्य है उसमें श्रहंबुद्धि श्राये, पर्यायको स्वांग समान जाने तव मरणका भय नहीं रहता । तथा सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तव मरणका अभाव ही होता है । इसलिये सम्यग्दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं।

### [ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ]

तथा नामकर्मके उदयसे गित, जाित, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे जो पुण्यके उदयसे होते हैं वे तो सुखके कारण होते हैं ग्रौर जो पापके उदयसे होते हैं वे दु:खके कारण होते हैं; सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। तथा यह दु:खके कारण मिटानेका ग्रौर सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह भूठा है; सबा उपाय सम्यन्दर्शनादिक हैं।

जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना । वेदनीय श्रीर नाममें सुख-दु:खके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना ।

# [ गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिध्यापना ]

तथा गोत्रकमंके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको जैंचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको नीचा मानता है। वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसिलये जैसा कुल प्राप्त किया उसीमें अपनापन मानता है। परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊँचा-नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुलवाला निंच कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमें कोई खाच्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये। लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है? पर्याय छूटने पर कुलकी बदली होजाती है; इसिलये उच्च-नीच कुलसे अपनेको ऊँचा-नीचा मानने पर उच्च कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दु:ख ही है। इसका सचा उपाय यही है कि—सम्यग्दर्शनादिक द्वारा उच्च-नीच कुलमें हर्ष-विषाद न माने। तथा उन्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद प्राप्त करता है तब सब दु:ख मिट जाते हैं और सुखी होता है।

इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही दुःख पाया जाता है उसका वर्णन किया।

ग्रव, इसी दुःखका पर्याय ग्रपेक्षासे वर्णनंकरते हैं-

### [ एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख ]

इस संसारमें वहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये अनादि-हीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाड़में भुंजते हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँसे निकलकर अन्य पर्याय घारण करे तो त्रसमें तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहाँ इतर निगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है। नित्यनिगोदसे निकलकर बादमें त्रसमें रहनेका उत्कृष्ट काल तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुदुगल परावर्तन मात्र है और पुदुगल परावर्तनका काल ऐसा है जिसके अनंतवें भागमें भी अनन्त सागर होते हैं। इसलिये इस संसारीके मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें ही काल व्यतीत होता है। वहाँ एकेन्द्रियके ज्ञान-दर्शनकी शक्ति तो किंचित्मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्तसे हुआ मितज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ श्रुतज्ञान तथा स्पर्शनइन्द्रियजनित अचक्षुदर्शन जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किंचित् जानते-देखते हैं। ज्ञानावरण-दर्शनावरणके तीव्र उदयसे इससे अधिक ज्ञान-दर्शन नहीं पाये जाते और विषयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुःखी हैं। तथा दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करनेकी शक्ति ही नहीं है।

तथा चारित्रमोहके उदयसे तीव्र क्रोघादि-कषायरूप परिएामित होते हैं, क्योंकि उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेक्या ही कही हैं और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वहाँ कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्वप्रकारसे महा हीन है इसलिये बहुत दु:खी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते।

यहाँ कोई कहे कि-जान तो किंचित्मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय करते हैं?

समाधान:—ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे—बहरे पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषायका होना माना गया है। तथा बाह्य कषाय प्रगट तब होती है जब कषायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन हैं इसलिये उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रगट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है उसको किसी कारणसे तीन्न कषाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, इसलिये उसकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वही ग्रति दु:खी होता है; उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं; उनको किसी कारणसे कषाय होती है परन्तु कुछ कर नहीं सकते, इसलिये उनकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दु:खी होते हैं। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो ग्रौर शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दु:ख होता है ग्रौर ज्यों-ज्यों कषाय कम होती जाये तथा शक्ति बढ़ती जाये त्यों-त्यों दु:ख कम होता है। परन्तु एकेन्द्रियोंके कषाय बहुत ग्रौर शक्ति हीन इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा दु:खी हैं। उनके दु:ख वे ही भोगते हैं ग्रौर केवली जानते हैं। जैसे—सन्निपातके रोगीका

ज्ञान कम हो जाये ग्रीर वाह्य शक्तिकी होनतासे ग्रपना दुःख प्रगट भी न कर सके, परन्तु वह महादुःखी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है ग्रीर बाह्य शक्ति-हीनताके कारण ग्रपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादुःखी है।

तथा ग्रंतरायके तीव्र उदयसे चाहा हुग्रा बहुत नहीं होता, इसलिये भी दुःखी ही होते हैं।

तथा अघाति कर्मोंमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता-वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादुः खी होते हैं। वनस्पित है सो पवनसे द्वरती है, शीत-उप्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्निसे जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती है। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदिमें अवस्थाएँ होती है। उन अवस्थाओंके होनेसे वे महा दुः खी होते हैं। जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था होने पर दुः ख होता है उसी प्रकार उनके होता है। क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इन्द्रियसे होता है अग्रेर उनके स्पर्शनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके वशसे महाव्याकुल होते हैं परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है इसलिये अज्ञानी लोग उनके दुः खको नहीं जानते। तथा कदाचित् किंचित् साताका उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता।

तथा श्रायुकमंसे इन एकेन्द्रिय जीवोंमें जो ग्रपर्याप्त हैं उनके तो पर्यायकी स्थिति उच्छ्वासके ग्रठारहवें भाग मात्र ही है, ग्रीर पर्याप्तोंकी ग्रंतर्मुं हूर्त ग्रादि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहाँ ग्रायु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दुःखी हैं।

तथा नामकर्ममें तियँचगित ग्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय विशेषरूपसे पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उसका वलवानपना नहीं होता इसलिये उनसे भी मोहके वशसे दुःखी होते हैं।

तथा गोत्रकर्ममें नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये महंतता नहीं होती, इसलिये भी दुःखी ही हैं।—इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महा दुःखी हैं ग्रीर इस संसार में जैसे पाषाण ग्राघार पर तो बहुत काल रहता है, निराघार ग्राकाशमें तो कदाचित् किचित्मात्र काल रहता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुत काल रहता है, ग्रन्य

पर्यायोमें तो कदाचित् किचित्मात्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसारमें महा दु:खी है।

#### [ द्वीन्द्रियादिक जीवोंके दुःख ]

तया जीव द्वीन्त्रिय, त्रीन्त्रिय, चतुरिन्त्रिय, प्रसंज्ञी पंचेन्त्रिय पर्यायों को वारत करे वहाँ भी एकेन्त्रियवत् दु:ख जानना । विशेष इतना कि—यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित ज्ञान-वर्शनकी तथा कुछ शक्तिकी अविकता हुई है और वोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके वारक हैं; छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रगट नहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके घारक बड़े जीव हैं उनकी शक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दु:ख दूर होनेका उपाय करते हैं । क्रोवादिकसे काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं । दु:खसे तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं; इसलिये उनका दु:ख कुछ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लट, कीड़ी ब्रादि जीवोंको शीत, उष्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आदिसे परम दु:खी देखते हैं । जो प्रत्यक्ष दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विशेष क्या लिखें ? इस प्रकार द्वीन्द्रिया-दिक जीवोंको भी महा दु:खी ही जानना ।

#### [ नरकगतिके दुःख ]

तया संज्ञी पंचित्त्रियोंमें नारकी जीव हैं वे तो सर्वप्रकारसे बहुत दुःखी हैं। उनमें जानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत है और इस्ट विषयोंकी सामग्री किचित् भी नहीं मिलती, इसलिये उस शक्ति होनेसे भी बहुत दुःखी हैं। उनके क्रोधादि कपायकी ग्रति तीव्रता पायी जाती है, क्योंकि उनके कृष्णादि अशुभ लेख्या ही हैं। वहाँ क्रोध-मानसे परस्पर दुःख देनेका कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुःख मिट जाये। और अन्यको दुःख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु क्रोध-मानकी ग्रति तीव्रता पायी जाती है उससे परस्पर दुःख देनेकी ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्यको दुःखदायक शरीरके ग्रंग बनाते हैं तथा शस्त्रादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरोंको स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयंको कोई और पीड़ा देता है। कभी कपाय उपशान्त नहीं होती। तथा उनमें माया-लोनकी भी अति तीव्रता है, परन्तु कोई इष्ट सामग्री वहाँ दिखायी नहीं देती; इसलिये उन कपायोंका कार्य प्रगृट नहीं कर सकते; उनसे

श्रंतरंगमें महादु: खी हैं। तथा कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा हास्य-रित कषाय हैं, परन्तु बाह्य निमित्त नहीं है इसलिये प्रगट होते नहीं हैं, कदाचित् किंचित् किसी कारएसे होते हैं। तथा ग्ररति-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारए। बन रहे हैं इसलिये वे कषायें तीव्र प्रगट होती हैं। तथा वेदोंमें नपुंसकवेद है, सो इच्छा तो बहुत ग्रीर स्त्री-पुरुषोंसे रमण करनेका निमित्त नहीं है इसलिये महा पीड़ित हैं। इस प्रकार कषायों द्वारा ग्रति दुःखी हैं। तथा वेदनीयमें श्रसाता ही का उदय है उससे वहाँ भ्रनिक वेदनाभ्रोंके निमित्त हैं। शरीरमें कुष्ठ, कास, श्वासादि भ्रनेक रोग युगपत् पाये जाते हैं श्रीर क्षुघा, तृषा ऐसी है कि सर्वका भक्षरा-पान करना चाहते हैं, श्रीर वहाँकी मिट्टी ही का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ स्राजाये तो उसकी दुर्गंघसे कई कोसोंके मनुष्य मर जायें। श्रोर वहाँ शीत-उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहेका गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये। कहीं शीत है कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे शस्त्रकी घार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड-खण्ड होजाये। पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक-दूसरेको भ्रनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते हैं खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, हंडियोंमें राँघते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं—इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक श्रसुरकुमार देव; जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं श्रीर परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारेकी भाँति खंड-खंड हो जाने पर भी मिल जाता है; —ऐसी महा पीड़ा है। तथा साताका निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी भ्रंशमें कदाचित् किसीको भ्रपनी मान्यतासे किसी कारए। श्रपेक्षा साताका उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। ग्रायु वहाँ बहुत है। जघन्य ग्रायु दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दुःख सहना पड़ते हैं। वहाँ नामकर्मकी सर्व पापप्रकृतियोंका हो उदय है, एक भी पुण्यंप्रकृतिका उदय नहीं है; उनसे महादु: खी हैं। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं होती इसलिये दु:खी ही हैं।—इस प्रकार नरकंगतिमें महा दु:ख जानना।

# [ तियँचगतिके दुःख ]

तथा तिर्यंश्चगतिमें, बहुत लब्धि-अपर्याप्त जीव हैं। उनकी तो उच्छ्वासके ग्रठा-रहवें भाग-मात्र श्रायु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं; परन्तु उनकी शक्ति प्रगट भासित नहीं होती। उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना; ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना। तथा वड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्च्छन हैं कितने ही गर्भज हैं। उनमें ज्ञानादिक प्रगट होता है, परन्तु वे विषयोंकी इच्छासे श्राकुलित हैं। उनमें वहुतोंको तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित् किंचित् होती है।

तथा मिथ्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पायी जाती हैं। क्रोध-मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुःख देते हैं; माया-लोभसे छल करते हैं, वस्तुको चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कपायोंके कार्योंमें प्रवर्तते हैं। तथा किसीके कदाचित् मंदकषाय होती है परन्तु थोड़े जीवोंके होती है इसलिये मुख्यता नहीं है।

तथा वेदनीयमें मुख्यतः ग्रसाताका उदय है, उससे रोग, पीड़ा, क्षुघा, तृपा, खेदन, भेदन, बहुन भार-वहन, शीत, उज्ण, ग्रंग भंगादि ग्रवस्था होती है उससे दुःखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; इसिलये बहुत नहीं कहा है। किसीके कदाचित् किचित् साताका भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुख्यता नहीं है। तथा ग्रायु ग्रन्तमूंहूर्तसे लंकर कोटि वर्ष पर्यंत है। वहाँ बहुत जीव ग्रस्प ग्रायुके घारक होते हैं, इसिलये जन्म-मरण्यका दुःख पाते हैं। तथा भोगभूमियोंकी वड़ी ग्रायु है ग्रौर उनके साताका भी उदय है परन्तु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नामकमंकी तिर्यंचगित ग्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय है। किसीको कदाचित् किन्हीं पुण्यप्रकृतियोंका भी उदय होता है, परन्तु थोड़े जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है इसिलये हीन हो रहे हैं।—इस प्रकार तिर्यंचगितमें महादुःख जानना।

### [ मनुष्यगतिके दुःख ]

तथा मनुष्यगितमें ग्रसंख्यात जीव तो लिव्वग्रपर्याप्त हैं वे सम्मूच्छ्नं ही हैं, उनकी ग्रायु तो उच्छ्वासके ग्रठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भमें ग्राकर थोड़े ही कालमें मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्भजोंके कुछ काल गर्भमें रहनेके वाद वाहर निकलना होता है। उनके दुःखका वर्णन कर्म ग्रपेक्षासे पहले वर्णन किया है वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्योंके सम्भव है। ग्रथवा तियँचोंका वर्णन किया है उस प्रकार जानना। विशेष यह है कि—यहाँ कोई शक्ति विशेष पायी

जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच गोत्रका भी उदय होता है। तथा धन-कुटुम्वादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है— इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ ग्रादि अवस्थाओं के दुःख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्र-शोणितके विन्दुको श्रपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ क्रमशः ज्ञानादिककी तथा शरीरकी वृद्धिहोती है। गर्भका दुःख बहुत है। संकुचित रूपसे श्रींघे मुँह क्षुघा-तृषादि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब वाल्यावस्थामें महा दु:खं होता है। कोई कहते हैं कि वाल्यावस्थामें दुःख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता। वादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा श्रादि दु:खोंकी प्रगटता होती है। इष्ट-भ्रनिष्टजनित भ्राकुलता वनी ही रहती है। पश्चात् जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है ग्रीर तव परम दुःखी होता है। ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हम वहुत क्या कहें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा ? किसीके कदाचित् किंचित् साताका उदय होता है सो स्राकुलतामय है। स्रोर तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना होते नहीं हैं।—इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें दुःख ही हैं; एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है। जैसे—काने गन्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, श्रौर वीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वादका लोभी उन्हें विगाड़े तो विगाड़ो, परन्तु यदि उन्हें वो दे तो उनसे वहुतसे गन्ने हों, भ्रौर उनका स्वाद वहुत मीठा श्राये। उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका वालक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; श्रौर वीचकी ग्रवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका लोभी उसे विगाड़े तो विगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो बहुत उच्चपदको पाये, वहाँ सुख वहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिये यहाँ भ्रपना हित साधना, सुख होनेके भ्रमसे वृथा नहीं खोना।

# [ देवगतिके दुःख ]

तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति ग्रौरोंसे कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे ग्रतत्त्वश्रद्धानी हो रहे हैं। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्कोंके कषाय बहुत मंद नहीं है ग्रौर उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योंमें प्रवर्तते हैं; कौतूहल, विषयादि कार्योंमें लग रहे हैं ग्रौर

उस ग्राकुलतासे दु:खी ही हैं। तथा वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष मंदकपाय है ग्रीर शक्ति विशेष है इसलिये ग्राकुलता घटनेसे दुःख भी घटता है। यहाँ देवोंके क्रोव-मान कपाय हैं, परन्तु कारए। थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गीए।ता है। किसीका बुरा करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कार्य निक्रप्ट देवोंके तो कौतूहलादिसे होते हैं, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है; तथा माया, लोभ कपायोंके कारए। पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यकी मुख्यता है; इसलिये छल करना, विपय सामग्रीकी चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊँचे-ऊँचे देवोंके कम हैं। तथा हास्य, रति कपायके कारण बहुत पाये जाते हैं, इसलिये इनके कार्योंकी मुख्यता है। तथा श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारएा थोड़े हैं इसलिये इनके कार्योंकी गौएाता है। तथा स्रीवेद, पुरुपवेदका उदय है भ्रीर रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते हैं। ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मंद हैं। ग्रहमिन्द्रोंके वेदोंकी मंदताके कारण कामसेवनका ग्रमाव है। - इस प्रकार देवोंके कपायभाव है ग्रीर कपायसे ही दु:ख है। तथा इनके कपार्ये जितनी थोड़ी हैं उतना दु:ख भी थोड़ा है, इसलिये श्रीरोंकी श्रपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थसे कपायभाव जीवित है उससे दुःखी ही हैं। तथा वेदनीयमें साताका उदय वहुत है। वहाँ भवनत्रिकको थोड़ा है, वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष है। इष्ट शरीरकी ग्रवस्था, स्त्री, महल ग्रादि सामग्रीका संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित् किंचित् ग्रसाताका भी उदय किसी कारएसे होता है। वह निकृष्ट देवोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके विशेष प्रगट नहीं है। तथा ग्रायु वड़ी है। जघन्य ग्रायु दस हजार वर्ष ग्रीर उत्कृष्ट इकतीस सागर है। इससे अविक आयुका घारी मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना नहीं होता। सो इतने काल तक विषय सुखमें मग्न रहते हैं। तथा नामकर्मकी देवगति ग्रादि सर्व पुण्य प्रकृतियोंका ही उदय है इसलिये सुखका कारए। है। ग्रीर गोत्रमें उच्च गोत्रका ही उदय है इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं। इस प्रकार इनको पुण्यउदयकी विशेषतासे इप्ट सामग्री मिली है ग्रौर कपायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके भोगनेमें ग्रासक्त हो रहे हैं। परन्तु इच्छा ग्रधिक ही रहती है इसलिये सुखी नहीं होते। उच्च देवोंको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय वहुत मंद है तथापि उनके भी इच्छाका श्रभाव नहीं होता, इसलिये परमार्थतः दुःखी ही हैं। इस प्रकार संसारमें सर्वत्र दुःख ही दु:ख पाया जाता है।-इस प्रकार पर्याय अपेक्षासे दु:खका वर्णन किया।

[ दुःखका सामान्य स्वरूप ]

ग्रव इस सर्व दु:खका सामान्यस्वरूप कहते हैं। दु:खका लक्षण ग्राकुलता है

.....

श्रीर श्राकुलता इच्छा होनेपर होती है। इस संसारी जीवके इच्छा श्रनेक प्रकार पायी जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहणकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, श्रव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ श्रन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक देखता-जानता नहीं है तब तक महा व्याकुल होता है। इसका नाम विषय है। तथा एक इच्छा कषायभावोंके श्रनुसार कार्य करनेकी है जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे—बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी श्रन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा-व्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। तथा एक इच्छा पापके उदयसे जो शरीरमें या बाह्य श्रनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करनेकी होती है। जैसे—रोग, पीड़ा, क्षुषा श्रादिका संयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महा व्याकुल रहता है। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दु:ख मानते हैं सो दु:ख ही है।

तथा एक इच्छा बाह्य निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाओं अमुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है। इन तीन प्रकारकी इच्छाओं एक-एक प्रकारकी इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे मिलते हैं; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसिलये एकको छोड़कर अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे—िकसीको अनेक प्रकारकी सामग्री मिली है। वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है अथवा देखनेमें ही एकको देखकर अन्यको देखता है।—इसी प्रकार अनेक कार्योंकी प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है। इसे जगत सुख मानता है, परन्तु यह सुख है नहीं, दु:ख ही है। क्योंकि—प्रथम तो सर्व प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण बनें तो युगपत् उनका साधन नहीं होता। सो एकका साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनकी इच्छा होती है तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसिलये दु:ख ही है। अथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचित् उपाय

करता है, इसलिये किंचित् दु:ख कम होता है, सर्व दु:खका तो नाश नहीं होता, इसलिये दु:ख ही है।—इस प्रकार संसारी जीवोंको सर्व प्रकारसे दु:ख ही है।

तथा यहाँ इतना जानना कि-तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीड़ित है ग्रौर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय ग्राने पर होती है, तथा पुण्यका वंघ धर्मानुरागसे होता है, परन्तु धर्मानुरागमें जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओंमें ही प्रवर्तता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमें ही होती है। यहाँ इतना जानना कि-समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित् तीन प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छावालेकी ग्रपेक्षा महान इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुःखी होता है। किसीके वहुत विभूति है श्रौर उसके इच्छा वहुत है तो वह वहुत म्राकुलतावान है; म्रौर जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा ग्राकुलतावान है। ग्रथवा किसीको ग्रनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा म्राकुलता-वान है। तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा ग्रन्य सामग्रीकी इच्छा वहुत है तो वह जीव वहुत आकुलतावान है। इसलिये सुखी-दु:खी होना इच्छाके अनुसार जानना, वाह्य कारएके आधीन नहीं है। नारकी दुःखी और देव सुखी कहे जाते हैं वह भी इच्छाकी ही अपेक्षा कहते हैं; क्योंकि नारिकयोंको तीव्र कपायसे इच्छा वहुत है और देवोंके मन्दकपायसे इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य, तियँचोंको भी सुखी दुः श्री इच्छा ही की अपेक्षा जानना। तीन्न कपायसे जिसके इच्छा वहुत है उसे दु: बी कहते हैं, मंद कपायसे जिमके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थसे दु:ख ही वहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकोंको भी सुखी मानते हैं वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये ग्राकुलित हैं। — इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमसे होती है। तथा इच्छा है सो श्राकुलतामय है श्रीर श्राकुलता है वह दु:ख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दु:खोंसे पीड़ित ही हो रहे हैं।

### [ दुःख निवृत्तिका उपाय ]

ग्रव, जिन जीवोंको दु:खसे छूटना हो वे इच्छा दूर करनेका उपाय करो। तथा इच्छा दूर तव ही होती है जव मिथ्यात्व, ग्रज्ञान, ग्रसंयमका ग्रभाव हो ग्रीर सम्य- ग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो। इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिटे उतना-उतना दु:ख दूर होता जाता है श्रीर जब मोहके सर्वथा ग्रभाव से सर्व इच्छाका ग्रभाव हो तब सर्व दु:ख मिटता है, सन्ता सुख प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरण श्रीर अन्तरायका ग्रभाव हो तब इच्छाके कारणभूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनका तथा शक्तिहीनपनेका भी ग्रभाव होता है, अनंत ज्ञान-दर्शन-वीर्यकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पश्चात् ग्रधातिकर्मोंका भी श्रभाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी श्रभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके बाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्न करनेमें समर्थं नहीं थे, मोहके होने पर कारण थे, इसलिये कारण कहे हैं; उनका भी ग्रभाव हुग्रा तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते हैं। वहां दु:खका तथा दु:खके कारणोंका सर्वथा ग्रभाव होनेसे सदाकाल ग्रनुपम, ग्रखं- डित, सर्वोत्कृष्ट ग्रानन्द सहित ग्रनन्तकाल विराजमान रहते हैं। वही वतलाते हैं—

# [ सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि ]

ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुल होता था; ग्रव मोहका ग्रभाव होनेसे इच्छाका भी ग्रभाव हुग्रा इसलिये दुःखका ग्रभाव हुग्रा है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्व विषयोंका ग्रुगपत् ग्रहण हुग्रा, इसलिये दुःखका कारण भी दूर हुग्रा है वही दिखाते हैं। जैसे—नेत्र द्वारा एक विषयको देखना चाहता था, ग्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोंको ग्रुगपत् देखता है, कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो। इसीप्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका ग्रहण करना चाहता था, ग्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श, रस, गन्ध तथा शब्दोंका ग्रुगपत् ग्रहण करना कहता था, ग्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श, रस, गन्ध तथा शब्दोंका ग्रुगपत् ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न हो।

यहाँ कोई कहे कि-शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा ?

समाधान:—इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों भ्रादिके बिना ग्रह्ण नहीं होता था। श्रव ऐसा स्वभाव प्रगट हुम्रा कि बिना इन्द्रियोंके ही ग्रह्ण होता है। यहाँ कोई कहे कि—जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, जिह्ना भ्रादिसे ग्रह्ण होता है वैसे नहीं होता होगा; सो ऐसा नहीं है। क्योंकि मन द्वारा तो स्मरणादि होनेषर श्रस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा जिह्ना इत्यादिसे स्पर्श, रसादिकका स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूँघने-देखने-सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। विशेष इतना हुआ है कि—वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रह-कर भी वैसा ही जानना होता है—यह शक्तिकी महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागतको तथा अव्यक्तको जानना चाहता था, अब सर्व ही अनादिसे अनंतकाल पर्यन्त सर्व पदार्थोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको युगपत् जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुःख और दुःखोंके कारण उनका अभाव जानना। तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कषायभाव होते थे उनका सर्वथा अभाव हुआ इसलिये दुःखका अभाव हुआ; तथा इनके कारणोंका अभाव हुआ इसलिये दुःखके कारणोंका भी अभाव हुआ है। उन कारणोंका अभाव यहाँ दिखाते हैं—

सर्व तत्त्व यथार्थं प्रतिभासित होनेपर अतत्त्वश्रद्धानरूप मिध्यात्व कैसे हो ? कोई अनिष्ट नहीं रहा, निदकस्वयमेव अनिष्टको प्राप्त होता ही है; स्वयं क्रोध किस पर करें ? सिद्धोंसे ऊँचा कोई है नहीं । इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्टको पाते हैं, किससे मान करें ? सर्व भिवतव्य भासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसीसे प्रयोजन रहा नहीं है; किसका लोभ करें ? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं; किस कारणसे हास्य हो ? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं; फिर कहाँ रित करें ? कोई दुःखदायक संयोग रहा नहीं है; कहाँ अरित करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट संयोग-वियोग होता नहीं है; किसका शोक करें ? कोई अनिष्ट करनेवाला कारण रहा नहीं है; किसका मय करें ? सर्व वस्तुएँ अपने स्वभाव सिहत जासित होती हैं, अपनेको अनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करें ? काम पीड़ा दूर होनेसे स्त्री-पुरुष दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; किसलिये पुरुष, श्ली या नपुंसकवेदरूप भाव हो ?—इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणों-का अभाव जानना। तथा अन्तरायके उदयसे शक्तिहीनपनेके कारण पूणं नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दुःखका अभाव हुआ। तथा अनन्तसक्ति प्रगट हुई इसलिये दुःखके कारणका भी अभाव हुआ।

यहाँ कोई कहे कि—दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं; इनकी शक्ति

कैसे प्रगट हुई ? समाधान:—ये कार्य रोगके उपचार थे; रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें ? इसलिये इन कार्योंका सदुभाव तो है नहीं ग्रीर इन्हें रोकनेवाले कर्मीका ग्रभाव हुग्रा, इसिलये शक्ति प्रगट हुई कहते हैं। जैसे—कोई गमन करना चाहता था। उसे किसीने रोका था तब दुःखी था ग्रौर जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यकें ग्रर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा इसिलये गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना। तथा उनके ज्ञानादिकी शक्तिरूप ग्रनन्तवीर्य प्रगट पाया जाता है।

तथा ग्रघाति कर्मोंमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःखं मान रहा था, पुण्यप्रकृतियोंका उदय होनेपर सुख मान रहा था, परमार्थसे ग्राकुलताके कारण सब दुःखं ही था। ग्रब मोहके नाशसे सर्वं ग्राकुलता दूर होने पर सर्वं दुःखंका नाश हुग्रा। तथा जिन कारणोंसे दुःखं मान रहा था, वे कारण तो सर्वं नष्ट हुए; ग्रीर किन्हीं कारणोंसे किंचित् दुःखं दूर होनेसे सुखं मान रहा था सो ग्रब मूलहीमें दुःखं नहीं रहा, इसलिये उन दुःखंके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यंकी सिद्धि करना चाहे। उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष बतलाते हैं:—

वेदनायमें श्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, क्षुधादिक होते थे। श्रव शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो ? तथा शरीरकी श्रनिष्ट श्रवस्थाको कारण श्राताप श्रादि थे, परन्तु श्रव शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा बाह्य श्रनिष्ट निमित्त बनते थे, परन्तु श्रव इनके श्रनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुःखके कारणोंका तो श्रभाव हुशा। तथा साताके उदयसे किंचित् दुःख मिटानेके कारण श्रीषिष, भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है, श्रीर इष्टकार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसिलये बाह्यमें भी मित्रा-दिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था श्रीर इष्ट करना चाहता था, सो श्रव तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुग्रा श्रीर सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुग्रा। तथा श्रायुके निमित्तसे जीवन-मरण था। वहाँ मरणसे दुःख मानता था, परन्तु श्रविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसिलये दुःखका कारण नहीं रहा। तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमें दुःखकी विशेप्तासे वहाँ नहीं जीना चाहता था, परन्तु श्रव इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राणके बिना ही श्रपने चैतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है श्रीर वहाँ दुःखका लवलेश भी नहीं रहा।

तथा नामकर्मसे अशुभ गति, जाति ग्रादि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु ग्रबं उन सवका ग्रभाव हुग्रा; दुःख कहाँसे हो ? तथा शुभगति, जाति ग्रादि होनेपर किंचित् दुःख दूर होनेसे सुख मानता था, परन्तु ग्रव उनके विना ही सर्वे दुःखका नाश

ग्रीर सर्व सुखका प्रकाश पाया जाता है। इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था; ग्रव उसका ग्रभाव होनेसे दुःखका कारए। नहीं रहा। तथा उच्चकुल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु ग्रव उच्चकुलके विना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्चपदको प्राप्त है।—इस प्रकार सिद्धोंके सर्व कर्मोंका नाश होनेसे सर्व दुःखका नाश हो गया है।

दु:खका लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वथा अभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर सर्वे दु:खरहित अनन्त सुखका अनुभव करता है क्योंकि निराकुलता ही सुखका लक्षण है। संसारमें भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं; जहाँ सर्वया निरा-कुल हुआ वहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे नहीं माना जाये ?—इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि सावनसे सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्वे दु:खका अभाव होता है, सर्व सुख प्रगट होता है।

अव यहाँ उपदेश देते हैं कि—हे भव्य ! हे भाई ! तुभे जो संसारके दुःख वतलाए सो वे तुभ्तपर वीतते हैं या नहीं न्वह विचार । और तू जो उपाय करता है उन्हें भूठा वतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता या नहीं उसका भी विचार कर । जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुभे आती हो तो तू संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मत कर । यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा ।

इति मोसमार्गप्रकाशक शास्त्रमें संसार दुःख तथा मोससुखका निरूपक तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ।



# 

### # दोहा #

इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्यामाव । तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्ष उपाव ।।

श्रव यहाँ संसार दु:खोंके वीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रिहत हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके कारणोंका विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब संसार रहित हो। इसिलये मिथ्यादर्शनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:—

# [ मिथ्यादर्शनका स्वरूप ]

यह जीव श्रनादिसे कर्म सम्बन्ध सिंहत है। उसकी दर्शनमोहके उदयसे हुआ जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है। क्योंिक तदुभाव सो तत्त्व, श्रर्थात् जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव—स्वरूप—उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं उसका नाम अतत्त्व है। इसलिये अतत्त्व है वह असत्य है; अतः इसीका नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है—ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहीका नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शनका शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातुका अर्थ श्रद्धान जानना।—ऐसा ही सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है। क्योंिक सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता; श्रद्धान ही संसार मोक्षका कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। तथा मिथ्याहण जो दर्शन अर्थात् श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप

नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश प्रर्थात् विप-रीत ग्रिभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता है।

यहाँ प्रश्न है कि—केवलज्ञानके विना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते ग्रीर यथार्थ भासित हुए विना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे वने ?

समाधान:-पदार्थोंका जानना, न जानना, ग्रन्यथा जानना तो ज्ञानावर्गाके अनुसार है; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, विना जाने प्रतीति कैसे ग्राये ? यह तो सत्य है, परन्तु जैसे (कोई) पुरुप है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें श्रंन्यथां जाने या यथार्थं जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कूछ भी विगाड़-सुवार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो विगाड़ होता है, इसलिये उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुवार होता है इसलिये उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें ग्रन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी विगाड़-सुवार नहीं है; उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि ग्रन्यथा जाने ग्रौर वैसा ही श्रद्धान करे तो विगाड़ होता है, इसलिये उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने भीर वैसा ही श्रद्धान करे तो सुवार होता है, इसलिये उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। यहाँ इतना जानना कि-ग्रप्रयोजनभूत ग्रथवा प्रयोजनभूत पदार्थोंका न जानना या यथार्थ-ग्रयथार्थ जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड़-सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थोंका अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करनेसे जीवका कुछ भ्रौर भी विगाड़-सुघार होता है, इसलिये उसका निमित्त दर्शनमोह नामक कर्म है।

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके श्रनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसे भासित होता है ?

समाधान:—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरएका क्षयोपशम तो सर्व संज्ञी पंचेन्द्रियोंके हुआ है। परन्तु द्रव्यालगी मुनि ग्यारह अङ्ग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैवेयकके देव अवधिज्ञानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरएका क्षयोपशम वहुत

होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता ग्रौर तिर्यंचादिकको ज्ञानावरएका क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना जाता है कि ज्ञानावरएके ही ग्रनुसार श्रद्धान नहीं होता । कोई ग्रन्य कर्म है ग्रौर वह दर्शनमोह है । उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका ग्रन्यथा श्रद्धान करता है ।

# [ प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ]

यहाँ कोई पूछे कि-प्रयोजनभूत श्रीर श्रप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ?

समाघान:—इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दुःख न हो श्रौर सुख हो। किसी जीवके श्रन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुःखका न होना, सुखका होना एक ही है, क्योंकि दुःखका श्रभाव वही सुख है श्रौर इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्यश्रद्धान करनेसे होती है। कैसे ? सो कहते हैं:—

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें अपना और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। यिद अपना और परका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे? अथवा अपनेको और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थं परका उपचार करे तो अपना दुःख दूर कैसे हो? अथवा आप (स्व) और पर भिन्न हैं, परन्तु यह परमें अहंकार-ममकार करे तो उससे दुःख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही दुःख दूर होता है। तथा अपना और परका ज्ञान जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव हैं। यदि लक्षणादि द्वारा जीव-अजीवकी पहिचान हो तो अपनी और परकी भिन्नता भासित हो; इसलिये जीव-अजीवको जानना। अथवा जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थोंके अन्यथा श्रद्धानसे दुःख होता था उनका यथार्थं ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-अजीवको जानना। तथा दुःखका कारण तो कमं बन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आन्नव हैं; यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे? और इनका अभाव नहीं करे तो कमं बन्धन कैसे नहीं हो? इसलिये दुःख ही होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुःखी ही रहे; इसलिये आसवको जानना।

तथा समस्त दु:खका कारण कर्म बन्धन है; यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होनेका उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्तसे दु:खी हो, इसलिये बन्धको जानना। तथा

श्रास्रवका श्रभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तव श्रास्तव ही रहे, उससे वर्तमान तथा श्रागामी दु:ख ही होता है; इसलिये संवरको जानना । तथा कथंचित् किंचित् कर्मवन्धका ग्रभाव करना उसका नाम निर्जरा है । यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो; तव सर्वथा वन्व ही रहे, जिससे दुःख ही होता है; इसलिये निर्जराको जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्मवन्यका ग्रभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसारमें कर्मवन्धसे उत्पन्न दुःखोंको ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना ।--इस प्रकार जीवादि सात तत्त्व जानना । तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित् उन्हें जाने, परन्तु ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति न आयी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दु:ख होनेका ग्रभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना। तथा इनके विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्यसे विशेष वलवान है। इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दु:ख नहीं होता, सुख होता है और इनका यथार्थ श्रद्धान किए विना दु:ख होता है, सुख नहीं होता । तथा इनके ग्रतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे ग्रप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दु:खका कारण नहीं है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि—पहले जीव-म्रजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ म्रागये; उनके सिवा म्रन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें म्रप्रयोजनभूत कहा है ?

समाघान:—पदार्थ तो सव जीव-ग्रजीवमें गिमत हैं, परन्तु उन जीव-ग्रजीवोंके विशेष वहुत हैं। उनमेंसे जिन विशेषों सहित जीव-ग्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो तथा ग्रयथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नहीं हो, इसलिये दु:ख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव-ग्रजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। तथा जिन विशेषों सहित जीव-ग्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो या न हो,—कोई नियम नहीं है, उन विशेषों सहित जीव-ग्रजीव पदार्थ ग्रप्रयोजनभूत जानना। जैसे—जीव ग्रौर शरीरका चैतन्य, मूर्त्तंत्वादि विशेषोंसे श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, ग्रौर मनुष्यादि पर्यायोंका तथा घट-पटादिका ग्रवस्था, ग्राकारादि विशेषोंसे श्रद्धान करना ग्रप्रयोजनभूत

है। इसी प्रकार अन्य जानना। इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वः उनके श्रयथार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्यादर्शन जानना।

ग्रव, संसारी जीवोंके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं।

# [ मिथ्याद्श्नेनकी प्रवृत्ति ]

ग्रनादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे भ्रनेक पर्यायें घारण करता है। वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय घारए करता है। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं ग्रात्मा ग्रोर ग्रनन्त पुदुगलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड बन्धानरूप है। तथा जीवको उस पर्यायमें, यह मैं हूँ-ऐसी भ्रहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है ग्रौर विभाव फ्रोघादिक हैं ग्रौर पुदूगल परमाणुश्रोंके वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं - उन सबको ग्रपना स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं - इस प्रकार उनमें ममत्ववुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोघादिककी भ्रधिकता-होनतारूप अवस्था होती है भ्रौर पुदूगल परमागुओंकी वर्णादि पलटनेरूप भ्रवस्था होती है उन सबको ग्रपनी भ्रवस्था मानता है। यह मेरी भ्रवस्था है — ऐसी ममत्ववुद्धि करता है। तथा जीव श्रौर शरीरके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये जो क्रिया होती है उसे भ्रपनी मानता है। भ्रपना दर्शनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको निमित्तमात्र शरीरके श्रंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि — हाथ ग्रादिसे मैंने स्पर्श किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूंघा, नेत्रसे देखा, कानोंसे सुना। मनोवर्गणारूप ग्राठ पंखुड़ियोंके फूले कमलके श्राकारका हृदय स्थानमें द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका ग्रंग है; उसके निमित्त होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनको ग्रौर ज्ञानको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मनसे जाना। तथा ग्रपनेको बोलनेकी इच्छा होती है तव ग्रपने प्रदेशोंको जिस प्रकार वोलना वने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावगाह सम्वन्वके कारण शरीरके ग्रंग भी हिलते हैं। उनके निमित्तसे भाषावर्गणारूप पुद्गल वचनरूप परिएामित होते हैं; यह सवको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। तथा श्रपनेको गमनादि क्रियाकी या वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होती है तब श्रपने प्रदेशोंको जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारण शरीरके श्रंग

हिलते हैं तब वह कार्य बनता है; अथवा अपनी इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं; यह सवको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तुका ग्रहण करता हूँ ग्रथवा मैंने किया है - इत्यादिरूप मानता है। तथा जीवके कपायभाव हों तव शरीरकी चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे— क्रोघादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुषवेदादि होनेपर लिंगकाठिन्यादि हो जाते हैं; यह सव एक मानकर ऐसा मानता . है कि यह कार्य सव मैं करता हूँ। तथा शरीरमें शीत, उज्ण, क्षुघा, तृपा, रोग इत्यादि भ्रवस्याएँ होती हैं; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दु:ख मानता है; इन सवको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दुःख अपनेको ही हुए मानता है। तथा शरीरके परमाणुर्योका मिलना-विछुड़ना म्रादि होनेसे म्रथवा उनकी भ्रवस्था पलटनेसे या शरीर स्कन्वके खण्ड म्रादि होनेसे स्यूल-कृशादिक, वाल-वृद्धादिक भ्रथवा म्रंगहीनादिक होते हैं ग्रौर उसके ग्रनुसार ग्रपने प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कुश हूँ, मैं वालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगोंका मंग हुआ है इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति-कुलादिक होते हैं उन्हें अपना मानकर में मनुष्य हूँ, मैं तियँच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरका संयोग होने ग्रौर छूटनेकी श्रपेक्षा जन्म-मरए होता है; उसे ग्रपना जन्म-मरए मानकर मैं उत्पन्न हुग्रा, मैं मरूँगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी ग्रपेक्षा ग्रन्य वस्तुत्रोंसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें ग्रपने माता-पिता मानता है; जो शरीरको रमगा कराये उसे अपनी रमगी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न हुग्रा उसे ग्रपना पुत्र मानता है; जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो शरीरका वुरा करे उसे शत्रु मानता है-इत्यादिरूप मान्यता होती है। भ्रघिक क्या कहें, जिस-तिस प्रकारसे श्रपनेको श्रौर शरीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं हैं। ग्रचेत हुग्रा पर्यायमें ग्रहंबुद्धि घारण करता है। उसका कारए। क्या है ? वह वतलाते हैं:--

इस ग्रात्माको ग्रनादिसे इन्द्रियज्ञान है; उससे स्वयं ग्रमूर्तिक है वह तो भासित नहीं होता, परन्तु ज्ञरीर मूर्तिक है वही भासित होता है। ग्रौर ग्रात्मा किसीको ग्रापरूप जानकर ग्रहंबुद्धि घारण करे हो करे, सो जब स्वयं पृथक् भासित नहीं हुग्रा तब उनके समुदायरूप पर्यायमें ही ग्रहंबुद्धि घारण करता है। तथा ग्रपनेको ग्रौर ज्ञरीरको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्य बहुत है इसलिये भिन्नता भासित नहीं होती। ग्रौर जिस 11 विचार द्वारा भिन्नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नहीं सकता, इसलिये पर्यायमें ही श्रहंबुद्धि पायी जाती है। तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित् वाह्य-सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी ग्रपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, घन, घान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर ग्रादि प्रत्यक्ष ग्रपनेसे भिन्न ग्रीर सदाकाल ग्रपने ग्राधीन नहीं ऐसे स्वयंको भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिकमें 'ये हैं सो मैं ही हूँ' ऐसी भी कदाचित् भ्रमवुद्धि होता है। तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप ग्रन्यथा ही भासित होता है। ग्रनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको ग्रमिन्न मानता है, दु:खके कारणको सुखका कारण मानता है, दु:खको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित होता है। इस प्रकार जीव-श्रजीव तत्त्वोंका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको श्रपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता। दर्शन-ज्ञान उपयोग श्रीर ये श्रास्रवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका श्राघारभूत तो एक श्रात्मा है श्रीर इनका परिएामन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता श्रीर भिन्नपना भासित होनेका कारए। जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके वलसे हो नहीं सकता। तथा ये मिथ्यात्व कषायभाव श्राकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दु:खमय हैं श्रीर कर्मवन्यके कारण हैं इसलिये श्रागामी कालमें दु:ख उत्पन्न करेंगे-ऐसा उन्हें नहीं मानता श्रीर भला जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दु:खी तो श्रपने इन मिथ्यात्व कषायभावोंसे होता है श्रीर वृथा ही श्रीरोंको दु:ख उत्पन्न करनेवाले मानता है। जैसे--दु:खी तों मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परन्तु श्रपने श्रद्धानके श्रनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दु:खदायक मानता है। तथा दु:खी तो क्रोघसे होता है, परन्तु जिससे क्रोव किया हो उसको दु:खदायक मानता है। दु:खी तो लोभसे होता है, परन्तु इष्ट वस्तुकी श्रप्राप्तिको दुःखदायक मानता है;—इसी प्रकार ग्रन्यत्र जानना। तथा इन भावोंका जैसा फल ग्राता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रतासे नरकादि होते हैं तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते हैं, वहाँ ग्रधिक-कम ग्राकुलता होती है। ऐसा भासित नहीं होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते। कारए। यह है कि-वे अपने किये भासित होते हैं इसलिये उनको वुरे कैसे माने ?—इस प्रकार श्रास्रवतत्त्वका श्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा इन ग्रास्रवभावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका वन्घ होता है। उनका उदय होनेपर ज्ञान-दर्शनकी होनता होना, मिथ्यात्वकषायरूप परिण्मन होना, चाहा हुग्रा न होना, सुख-दु:खका कारण मिलना, शरीरसंयोग रहना, गित-जाित-शरीरािदका उत्पन्न होना, नीच-उच्च कुलका पाना होता है। इनके होनेमें मूल कारण कर्म है, उसे यह पिहचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखायी नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्योंका कर्ता दिखायी नहीं देता, इसिलये इनके होनेमें या तो ग्रपनेको कर्ता मानता है या किसी ग्रोरको कर्ता मानता है। तथा ग्रपना या ग्रन्थका कर्तापना भासित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्यको मानता है। — इस प्रकार वन्धतत्त्वका ग्रयथार्थं ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थं श्रद्धान होता है।

तथा ग्रास्तवका ग्रभाव होना सो संवर है। जो ग्रास्तवको यथार्थं नहीं पहिचाने उसे संवरका यथार्थं श्रद्धान कैसे हो ? जैसे—किसीके ग्रहितरूप ग्राचरए। है; उसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावको हितरूप कैसे माने ? जैसे—जीवको ग्रास्रवकी प्रवृत्ति है; इसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावरूप संवरको कैसे हितरूप माने ? तथा ग्रनादिसे इस जीवको ग्रास्रवभाव ही हुग्रा है, संवर कभी नहीं हुग्रा, इसिलये संवरका होना मासित नहीं होता। संवर होनेपर सुख होता है वह भासित नहीं होता। संवरसे ग्रागामी कालमें दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होता। इसिलये ग्रास्रवका तो संवर करता नहीं है ग्रीर उन ग्रन्य पदार्थोंको दुःखदायक मानता है; उन्हींके न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे ग्रपने ग्राधीन नहीं हैं। वृथा हो खेदिखन्न होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका ग्रयथार्थ ज्ञान होनेपर ग्रयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा वन्वका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो वन्वको यथार्थ नहीं पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे— भक्षण किये हुए विष ग्रादिकसे दु: खका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कैसे भला जाने ? उसी प्रकार वन्यनरूप किये कर्मोसे दु: ख होना न जाने तो उनकी निर्जराके उपायको कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको इन्द्रियों द्वारा सूक्ष्मरूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है श्रीर उनमें दु: खोंके कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है; इसलिये ग्रन्य पदार्थों के ही निमित्तको दु: खदायक जानकर उनका ही ग्रमाव करनेका उपाय करता है परन्तु वे ग्रपने ग्राधीन नहीं हैं। तथा कदाचित् दु: ख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि

कार्य वनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता है, इसलिये उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है।—इस प्रकार निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा सर्व कर्मबन्धके ग्रभावका नाम मोक्ष है। जो बन्धको तथा बन्धजनित सर्व दु:खोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे-किसीको । रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दु:खको न जाने तो सर्वथा रोगके स्रभावको कैसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके कर्मबन्धन है, यह उस बन्धनको तथा बन्धजनित दु:खको न जाने तो सर्वथा बन्धके अभावको कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मीका श्रीर उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं, इसलिये बाह्यपदार्थोंको दु:खका कारण जानकर उनका सर्वथा ग्रभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि-सर्वथा दु:ख दूर होनेका कारए। इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद करता है। — इस प्रकार मिथ्यादर्शनसे मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेसे अयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनके कारण जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं ग्रीर इन पुण्य-पापकी एक जाति है, तथापि मिथ्यादर्शनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है। पुण्यसे अपनी इच्छानुसार किंचित् कार्यं वने, उसको भला जानता है ग्रीर पापसे इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको वुरा जानता है; परन्तु दोनों ही आकुलताके कारए। हैं इसलिये बुरे ही हैं। तथा यह ग्रपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है। परमार्थसे जहाँ ग्राकुलता है वहाँ दुःख ही है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित् पुण्य-पापके कारए। जो शुभ-श्रशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मवन्धनके कारए। हैं।—इस प्रकार पुण्य-पापका भ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर श्रयथार्थं श्रद्धान होता है। इस प्रकार श्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा। यह श्रसत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है ग्रीर यह सत्य श्रद्धानसे रहित है इसलिये इसीका नाम ग्रदर्शन है।

# [ मिथ्याज्ञानका स्वरूप ]

श्रव मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हैं—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको श्रयथार्थ जाननेका नाम मिथ्याज्ञान है। उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विपर्यय, श्रनध्यवसाय होता है। वहाँ, "ऐसे है कि ऐसे है ?"—इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप

ज्ञान उसका नाम संशय है। जैसे—"मैं ग्रात्मा हूँ कि शरीर हूँ?"—ऐसा जानना। तथा "ऐसे ही है", इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सिहत एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय है। जैसे—"मैं शरीर हूँ"—ऐसा जानना। तथा "कुछ है," ऐसा निर्धारहित विचार उसका नाम ग्रनध्यवसाय है। जैसे—"मैं कोई हूँ"—ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तस्त्वोंमें संशय, विपर्यय, ग्रनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान है। तथा ग्रप्रयोजनभूत पदार्थोंको यथार्थ जाने या ग्रयथार्थ जाने उसकी ग्रपेक्षा मिथ्याज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्याहिष्ट रस्सीको रस्सी जाने तो सम्यग्ज्ञान नाम नहीं होता, ग्रीर सम्यग्हिष्ट रस्सीको साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता।

यहाँ प्रश्न है कि-प्रत्यक्ष सच्चे-कूठे ज्ञानको सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कैसे न

समाधानः—जहाँ जाननेहीका-सच-भूठका निर्घार करनेका—प्रयोजन हो वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-भूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे—प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वर्णनमें कोई पदार्थ होता है; उसके सच्चे जाननेक्प सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है और संश्यादिख्प जाननेको अप्रमाण्यूप मिथ्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार-मोक्षके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्घार करना है, वहाँ रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं है, इसलिये उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंके ही जाननेकी अपेक्षा सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्रायसे सिद्धान्तमें मिथ्यादृष्टिके तो सर्व जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा और सम्यग्दृष्टिके सर्व जाननेको सम्यग्ज्ञान कहा।

यहाँ प्रश्न है कि---मिच्यादृष्टिको जीवादि तत्त्वोंका अयथार्थ जानना है, उसे मिच्याज्ञान कहो; परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

समाधान:—मिथ्यादृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-ग्रसत्ताका विशेष नहीं है; इसलिये कारण्विपयंय व स्वरूपविपयंय व भेदाभेदिवपयंयको उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है, उसके मूलकारण्को नहीं पहिचानता, ग्रन्यथा कारण् मानता है, वह तो कारण्विपयंय है। तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वरूप स्वरूपको नहीं पहिचानता, ग्रन्यथास्वरूप मानता है, वह स्वरूपविपयंय है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे ग्रभिन्न है—ऐसा नहीं पहिचानता, ग्रन्यथा भिन्न-ग्रभिन्नपना

मानता है सो भेदाभेदिवपर्यय है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती है। जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिके ग्रन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता ग्रीर पत्नीको पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिहत जानना नहीं होता; इसिलये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि किसी कालमें किसी पदार्थको सत्यभी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिहत जानना नहीं होता। ग्रथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे ग्रपना प्रयोजन ग्रयथार्थ ही साघता है, इसिलये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि-इस मिथ्याज्ञानका कारए। कौन है ?

समाधान:—मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगसे भोजनको भी विषरूप कहते हैं वैसे मिथ्यात्वके सम्वन्वसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है।

यहाँ कोई कहे कि-ज्ञानावरणका निमित्त क्यों नहीं कहते ?

समाघान:—ज्ञानावरएके उदयसे तो ज्ञानके अभावरूप अज्ञानभाव होता है तथा उसके क्षयोपशमसे किंचित् ज्ञानरूप मित-ग्रादिज्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको मिथ्याज्ञान किसीको सम्यग्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्याहिष्ट तथा सम्यग्हिष्टिके पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनोंके मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव हो जायेगा ग्रीर वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरएका निमित्त नहीं बनता।

यहाँ फिर पूछते हैं कि—रस्सी, सर्पादिकके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कोन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोंके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कहो ?

उत्तर:—जाननेमें जितना ग्रयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरणके उदयसे होता है; ग्रीर जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका थानक (वाधक?) उदय है इसिलये ग्रयथार्थ जानता है; तथा रस्सीको रस्सी जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है इसिलये यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना-वरणहोका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुषको क्षयोपशमसे दु:खके तथा सुखके

कारएाभूत पदार्थोंको यथार्थं जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय हो वह दु:खके कारए।भूत जो हों उन्हींका वेदन करता है, सुखके कारए।भूत पदार्थोंका वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारणभूत पदार्थोंका वेदन करे तो सुखी होजाये; असाता-का उदय होनेसे हो नहीं सकता। इसलिये यहाँ दु:खके कारणभूत ग्रौर सुखके कारण-भूत पदार्थोंके वेदनमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, ग्रसाता-साताका उदय ही कारण-भूत है। उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यको यथार्थ जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो ग्रप्रयोजनभूत हों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता । यदि प्रयोजनभूत-को जानें तो सम्यग्दर्शन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत ग्रौर ग्रप्रयोजनभूत पदार्थोंको जाननेमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-ग्रनुदय ही कारए।भूत है। यहाँ ऐसा जानना कि-जहाँ एके-न्द्रियादिकमें जीवादितत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका उदय भ्रौर मिथ्यात्वके उदयसे हुम्रा मिथ्यादर्शन-इन दोनोंका निमित्त है। तथा जहाँ संज्ञी मनुप्यादिकमें क्षयोपशमादि लव्चि होनेसे शक्ति हो ग्रौर न जाने वहाँ मिथ्यात्वके उदयका ही निमित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वही कारएा कहा है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि — ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्या- ज्ञान कहो वादमें मिथ्यादर्शन कहो ?

समाघान: — है तो ऐसा ही; जाने विना श्रद्धान कैसे हो ? परन्तु मिथ्या ग्रीर सम्यक् — ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन ग्रीर सम्यक्दर्शनके निमित्तसे होती है । जैसे— मिथ्याहिष्ट ग्रीर सम्यग्हिष्ट सुवर्णीदि पदार्थोंको जानते तो समान हैं, [परन्तु] वही जानना मिथ्याहिष्टके मिथ्याज्ञान नाम पाता है ग्रीर सम्यग्हिष्टके सम्यग्ज्ञान नाम पाता है । इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान ग्रीर सम्यग्ज्ञानको मिथ्यादर्शन ग्रीर सम्यग्दर्शन कारण जानना । इसिलये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारण-भूत है, उसे प्रथम कहना ग्रीर श्रद्धान कार्यभूत है, उसे वादमें कहना । तथा जहाँ मिथ्या-सम्यक्ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना ग्रीर ज्ञान कार्यभूत है उसे वादमें कहना । तथा जहाँ मिथ्या-सम्यक्ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना ग्रीर ज्ञान कार्यभूत है उसे वादमें कहना ग्रीर ज्ञान

फिर प्रश्न है कि-जान-श्रद्धान तो युगपत् होते हैं, उनमें कारण-कार्यपना कैसे कहते हो ?

समाधान:—वह हो तो वह हो,—इस अपेक्षा कारणकार्यपना होता है। जैसे—दीपक और प्रकाश युगपत् होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है। अधवा मिथ्यादर्शन—मिथ्या-ज्ञानके व सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके कारण कार्यपना जानना।

फिर प्रश्न है कि—मिथ्यादर्शनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्यादर्शनको हो संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको स्रलग किसलिये कहा ?

समाधानः — ज्ञानहीकी ग्रपेक्षा तो मिध्यादृष्टि ग्रौर सम्यग्दृष्टिके क्षयोपशमसे हुए यथार्थ ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसिलये ज्ञानमें कुछ दोष नहीं है, परन्तु क्षयोपशम
ज्ञान जहां लगता है वहां एक ज्ञेयमें लगता है; ग्रौर इस मिध्यादर्शनके निमित्तसे वह
ज्ञान ग्रन्य श्रेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करनेमें
नहीं लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुग्रा; इसे मिध्याज्ञान कहा । तथा जीवादितत्त्वोंका
यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोष हुग्रा। इसे मिध्यादर्शन कहा । ऐसे
लक्षणभेदसे मिध्यादर्शन, मिध्याज्ञानको भिन्न कहा । इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप
कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके ग्रभावसे ग्रज्ञान कहते हैं ग्रौर ग्रपना प्रयोजन नहीं साधता
इसिलये इसीको कुज्ञान कहते हैं ।

### [ निथ्याचारित्रका स्वरूप ]

श्रव मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं—चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ श्रपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं है, भूठी पर-स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो वनती नहीं है; इसिलये इसका नाम मिथ्या-चारित्र है। वही वतलाते हैं:—ग्रपना स्वभाव तो दृष्टा-ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने-वाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोंको देखता-जानता है उनमें इष्ट-ग्रनिष्टपना मानता है, इसिलये रागी-द्वेषी होकर किसीका सद्भाव चाहता है, किसीका ग्रभाव चाहता है। परन्तु उनका सद्भाव या ग्रभाव इसका किया हुग्रा होता नहीं; क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्त्ता है नहीं, सर्वद्रव्य ग्रपने-ग्रपने स्वभावरूप परिण्णित होते हैं; यह वृथा ही कषाय भावसे ग्राकुलित होता है। तथा कदाचित् जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिण्णित हो तो वह ग्रपने परिण्णमानेसे तो परिण्णित हुग्रा नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है ग्रीर वालक उसे घक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह

j

श्रसत्य मानता है; यदि उसके चलानेसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिएामित होते हैं श्रीर यह जीव उनका श्रनुसरए करके ऐसा मानता है कि इनको में ऐसा परिएामित कर रहा हूँ, परन्तु वह श्रसत्य मानता है; यदि उसके परिएामानेसे परिएामित होते हैं तो वे वैसे परिएामित नहीं होते तब क्यों नहीं परिएामाता ? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थका परिएामन कदाचित् ऐसे ही वन जाय तब होता है । बहुत परिएामन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं । इसलिये यह निश्चय है कि ग्रपने करनेसे किसीका सद्भाव या श्रभाव होता नहीं । तथा यदि ग्रपने करनेसे सद्भाव-ग्रभाव होते ही नहीं तो कषायभाव करनेसे क्या हो ? केवल स्वयं ही दु:खी होता है जैसे—किसी विवाहादि कार्यमें जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दु:खी होता है—उसी प्रकार जानना । इसलिये कषायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना कुछ कार्य-कारी नहीं है । इसलिये इन कषायोंकी प्रवृत्तिको मिथ्याचारित्र कहते हैं । तथा कषायभाव होते हैं सो पदार्थोंको इष्ट-ग्रनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-ग्रनिष्ट मानना भी मिथ्या है; क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-ग्रनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-ग्रनिष्ट मानना भी मिथ्या है; क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-ग्रनिष्ट है नहीं । कैसे ? सो कहते हैं—

### [ इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना ]

जो अपनेको सुखदायक-उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं; अपनेको दु:खदायकअनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोकमें सर्व पदार्थ अपने-अपने स्वभावके ही कर्ता
हैं, कोई किसीको सुख-दु:खदायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिगामोंमें उन्हें सुखदायक—उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दु:खदायक—अनुपकारी
जानकर अनिष्ट मानता है; क्योंकि एक हो पदार्थ किसीको इष्ट लगता है, किसीको अनिष्ट
लगता है। जैसे — जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है और जिसे
पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सूकरादिको विष्टा इष्ट लगती है, देवादिको अनिष्ट लगती है। किसीको मेघवर्षा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है।
इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ किसी कालमें
इष्ट लगता है किसी कालमें अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे इष्ट
मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है—इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है,
परन्तु रोगादि सहित हो तव अनिष्ट हो जाता है। पुत्रादिक इष्ट हैं, परन्तु कारण
मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं—इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे
अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे—गाली अनिष्ट लगती है, परन्तु

ससुरालमें इष्ट लगती है—इत्यादि जानना। इस प्रकार पदार्थमें इष्ट-ग्रनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थमें इष्ट-ग्रनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इष्ट ही होता ग्रीर जो ग्रनिष्ट होता वह ग्रनिष्ट ही होता; परन्तु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट-ग्रनिष्ट मानता है सो यह कल्पना भूठी है।

तथा पदार्थ सुखदायक—उपकारी या दुःखदायक—अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता है उसको पदार्थोंका संयोग सुखदायक—उपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता है उसे पदार्थोंका संयोग दुःखदायक—अनुपकारी होता है—ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसीको स्त्री-पुत्रादिक सुखदायक हैं किसीको दुःखदायक हैं; किसीको व्यापार करनेसे लाभ है किसीको नुकसान है; किसीके शत्रुभी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट नहीं होते, परन्तु कर्मोदयके अनुसार प्रवतंते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीक कहे अनुसार किसी पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कर्तव्य नहीं है उनके स्वामीका कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो सूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोंका कर्तव्य नहीं है, कर्मका कर्तव्य है। यदि पदार्थोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो सूठ है। इस-लिये यह वात सिद्ध हुई कि पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेप करना मिथ्या है।

यहाँ कोई कहे कि-वाह्य वस्तु श्रोंका संयोग कर्म निमित्तसे वनता है, तव कर्मोंमें तो राग-द्वेष करना ?

समाधान:—कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दु:ख देनेकी इच्छा नहीं है। तथा वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिएमित होते नहीं है, इसके भावोंके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं। जैसे—कोई अपने हाथसे पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष है? उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावोंसे पुद्गलको कर्मरूप परिएमित करके अपना बुरा करे तो कर्मका क्या दोष है? इसलिये कर्मसे भी राग-द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट मानकर रागद्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट-अनिष्ट होते और वहाँ राग-द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता, वे तो इष्ट-अनिष्ट हैं नहीं और यह

इष्ट-श्रनिष्ट मानकर राग-द्वेष करता है, इसलिये इस परिएामनको मिथ्या कहा है। मिथ्या-रूप जो परिएामन उसका नाम मिथ्याचारित्र है।

भव, इस जीवके राग-द्वेष होते हैं, उनका विधान भीर विस्तार बतलाते हैं:—

# [ राग-द्वेषकी प्रवृत्ति ]

प्रथम तो इस जीवको पर्यायमें ग्रहंबुद्धि है सो अपनेको श्रौर शरीरको एक जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीरमें अपनेको सुहाये ऐसी इष्ट अवस्था होती है उसमें राग करता है; अपनेको न सुहाये ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वेष करता है। तथा शरीरकी इष्ट ग्रवस्थाके कारए।भूत बाह्य पदार्थीमें तो राग करता है भ्रौर उसके घातकोंमें द्वेष करता है। तथा शरीरकी ग्रनिष्ट ग्रवस्थाके कारए।भूत बाह्यपदार्थीमें तो द्वेष करता है श्रीर उसके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थींसे राग करता है उनके कारए।भूत ग्रन्य पदार्थीमें राग करता है श्रीर उनके घातकोंमें द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थोंसे द्वेष करता है उनके कारणभूत ग्रन्य पदार्थोंमें द्वेष करता है भीर उनके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारए। व घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष है उनके कारए। व घातक अन्य पदार्थीमें द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार रागद्वेषकी परम्परा प्रव-तंती है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उनमें भी राग-द्वेष करता है। जैसे--गाय ग्रादिको बच्चोंसे कुछ शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि वहाँ राग करते हैं भ्रौर कुत्ते भ्रादि को बिल्ली भ्रादिसे कुछ शरीरका भ्रनिष्ट नहीं होता तथापि वहाँ द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंघ, शब्दादिके श्रवलोकनादिकसे शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादिकके भवलोक-नादिकसे शरीरको श्रनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। --इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारएा श्रीर घातक अन्य पदार्थीमें राग व द्वेष करता है। श्रीर जिनसे द्वेष करता है उनके कारण श्रीर घातक श्रन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग-द्वेषकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ प्रक्त है कि—अन्य पदार्थोंमें तो राग द्वेष करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामें तथा जो शरीरकी अवस्थाको कारए नहीं है उन पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन क्या है ?

समाधान: — जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयो-जन विचारकर राग-द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें बिना ही प्रयो-जन रागद्वेष करता है और उन्होंके अर्थ अन्यसे रागद्वेष करता है, इसलिये सर्व राग-द्वेष परिएातिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि—शरीरकी अवस्था एवं वाह्य पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है ?

समाघान:-इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे रागद्वेपभाव होते हैं श्रौर वे भाव किसी पदार्थके भ्राश्रय विना हो नहीं सकते । जैसे—राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थमें होता है। - इस प्रकार उन पदार्थों के ग्रौर राग-द्वेषके निमित्त-नैमित्तिक सम्वन्य है। वहाँ विशेष इतना है कि — कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके कारण हैं भौर कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे द्वेषके कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसीको किसीकालमें रागके कारए। होते हैं तथा किसीको किसीकालमें द्वेषके कारए। होते हैं। यहाँ इतना जानना - एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें अन्त-रंग कारए। मोहका उदय है वह तो वलवान है ग्रीर वाह्य कारए। पदार्थ है वह बलवान नहीं है। महा मुनियोंको मोह मन्द होनेसे बाह्यपदार्थोंका निमित्त होने पर भी राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोंको मोह तीव्र होनेसे वाह्यकारण न होनेपर भी उनके संकंल्पहींसे राग-द्रेष होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं। वहाँ जिस वाह्यपदार्थके ग्राश्रयसे रागभाव होना हो उसमें विना हो प्रयोजन ग्रथवा कुछ प्रयो-जनसहित इष्टवुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके ग्राष्ट्रयसे द्वेषभाव होना हो, उसमें बिना हो प्रयोजन ग्रथवा कुछ प्रयोजनसहित ग्रनिष्टबुद्धि होती है। इसलिये मोहके उदयसे पदार्थोंको इष्ट-ग्रनिष्ट माने विना रहा नहीं जाता । इसप्रकार पदार्थोंमें इष्ट-ग्रनिष्टबुद्धि होनेपर जो रागद्वेषरूप परिसामन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । तथा इन राग-द्वेषोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं वे सव इस मिथ्याचारित्रहीके भेद जानना। इनका वर्णन पहले किया ही है। तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरण-चारित्रका ग्रभाव है इसलिये इसका नाम ग्रचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिएाम मिटते नहीं हैं ग्रथवा विरक्त नहीं हैं, इसलिये इसीका नाम ग्रसंयम कहा जाता

है या अविरित कहा जाता है। क्योंकि पाँच इन्द्रियाँ और मनके विपयोंमें तया पंचस्या-वर और त्रसकी हिंसामें स्वच्छन्दपना हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही वारह प्रकारका असंयम या अविरति है। कपायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये मिथ्याचारित्रका नाम असंयम या अविरति जानना । तथा इसीका नाम अन्नत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह—इन पापकार्योंमें प्रवृत्तिका नाम अव्रत है। इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है। प्रमत्तयोग है वह कपायमय है इसलिये मिथ्या-चारित्रका नाम अव्रतनी कहा नाता है। - ऐसे मिध्याचारित्रका स्वरूप कहा। इसप्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिरामन अनादिसे पाया जाता है। ऐसा परिएामन एकेन्द्रियादि असंज्ञी पर्यंत तो सर्वजीवोंके पाया जाता है। तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सम्यन्हिष्टको छोड़कर ग्रन्य सर्व जीवोंके ऐसा ही परिएामन पाया जाता है। परिएामनमें जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना। जैसे-एकेन्द्रियादिकोंको इन्द्रियादिककी हीनता-ग्रविकता पायी जाती है ग्रौर धन-पुत्रादिकका सम्बन्व मनुष्या-दिकको ही पाया जाता है। इन्हींके निमित्तसे मिध्यादर्शनादिकका वर्शन किया है। उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका नाम नहीं जानते, परन्तु उस नामके अर्थस्प जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिग्रा-मन पाया जाता है। जैसे — में स्पर्शनसे स्पर्श करता हूँ। शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उसरूप परिशामित होता है। तथा मनुष्या-दिक कितने ही नाम भी जानते हैं ग्रौर उनके भावरूप परिएामन करते हैं-इत्यादि विशेप सम्भव हैं उन्हें जान लेना।

ऐसे ये मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादिसे पाये जाते हैं, नवीन प्रहण नहीं किये हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय घारण करता है वहाँ विना ही सिखाये मोहके उदयसे स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार होनेके कारण मिलने परभी सम्यक्परिणमन नहीं होता; और श्रीगुक्के उपदेशका निमित्त वने, वे वारम्वार समकार्ये, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयंको भी प्रत्यक्ष नासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथाही मानता है। किस प्रकार ? सो कहते हैं:—

मर्ग् होनेपर शरीर-ग्रात्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीरको छोड़कर ग्रात्मा ग्रन्य शरीर वार्ग् करता है; वहाँ व्यन्तरादिक ग्रपने पूर्वभवका सम्बन्व प्रगठ करते देखे जाते हैं; परन्तु इसको शरीरसे भिन्नवृद्धि नहीं हो सकती। स्त्री-पुत्रादिक ग्रपने स्वार्यके सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते

दिखायी देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है भ्रौर उनके भ्रर्थं नरकादिकमें गमनके कारराभूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। घनादिक सामग्री किसीकी किसीके होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीरकी अवस्था श्रीर बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कत्ती होता है। वहाँ जो कार्य ग्रपने मनोरथके श्रनुसार होता है उसे तो कहता है — मैंने किया; ग्रीर ग्रन्यथा हो तो कहता है-मैं क्या करूँ ? ऐसा ही होना था ग्रथवा ऐसा क्यों हुम्रा ?—ऐसा मानता है। परन्तु या तो सर्वका कर्ता ही होना था या म्रकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। तथा मरएा अवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरएका निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है। तथा मर्गाका निश्चय करके कभी तो कहता है कि-मैं मरूंगा श्रीर शरीरको जला देंगे। कभी कहता है--मुभे जला देंगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही हैं। कभी कहता है-पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा।-इस प्रकार पागलकी भाँति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। तथा ग्रपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट-ग्रनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता ग्रीर यहाँ पुत्र, पौत्र ग्रादि मेरी संगतिमें ( सन्ततिमें ? ) बहुत काल तक इष्ट बना रहे—ग्रनिष्ट न हो, ऐसे ग्रनेक उपाय करता है। किसीके परलोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुग्रा देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका ही पालन रहता है। तथा विषय-कषायोंकी परिणतिसे तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दु:खी होता है, खेदखिन्न होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, परलोकमें बुरा होता है-ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्होंमें प्रवर्तता है।-इत्यादि भ्रनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष मासित हो उसका भी भ्रन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, भ्राचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है।

—इस प्रकार यह जीव अनादिसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिएमित हो रहा है। इसी परिएमनसे संसारमें अनेक प्रकारका दुःख उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका सम्बन्ध पाया जाता है। यही भाव दुःखोंके बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिये हे भव्य ! यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावभावोंका अभाव करना ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याएा होगा।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रके निरूपणरूप चौथां अधिकार समाप्त हुआ ।।



### दोहा #

बहुविधि मिथ्या गहनकार, मिलन मयो निज भाव। ताको होत अभाव हैं, सहजरूप दरसाव।। १।।

श्रव, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे श्रनादिहीसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिग्र-मित होरहा है, उससे संसारमें दुःख सहता हुम्रा कदाचित् मनुष्यादि पर्यायोंमें विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारगोंसे उन मिथ्याश्रद्धानादिकका पोपए। करे तो उस जीवका दु:खसे मुक्त होना ग्रति दुर्लभ होता है। जैसे कोई पुरुप रोगी है, वह कुछ सावघानीको पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगीका सुलक्षना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिध्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारगोंका सेवन करे तो इस जीवकां मुक्त होना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विषरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन करे तो इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा; इसलिये जिस प्रकार वैद्य कुपथ्योंके विशेष वतलाकर उनके सेवनका निपेध करता है उसी प्रकार यहाँ विशेप मिथ्याश्रद्धानादिकके कारएोंका विशेष वतलाकर उनका निषेध करते हैं। यहाँ अनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव पाये जाते हैं उन्हें तो श्रगृहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये हैं। तथा उनके पुष्ट करनेके कारएोंसे विशेष मिथ्यात्वादिभाव होते हैं उन्हें गृहीत मिथ्यात्वादि जानना । वहाँ ग्रगृहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वही जानना ग्रीर ग्रव गृहीतमिथ्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना।

# [ गृहीत मिथ्यात्व ]

कुदेव-कुगुरु-कुघर्म ग्रीर किल्पत तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कुशास्त्रोंमें श्रद्धानपूर्वक ग्रम्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस ग्राचरणमें कषायोंका सेवन हो ग्रीर उसे धर्मरूप ग्रंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। ग्रब इन्हींको विशेष बतलाते हैं:—

इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा ग्रद्दैत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि; तथा शितला, चौथ, सांभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, ग्रौत, पितृ, व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा ग्रम्न, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शस्त्र, दवात, बर्तन इत्यादि ग्रनेक हैं; उनका ग्रन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं ग्रौर उनसे ग्रपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे कार्य सिद्धिक कारण नहीं हैं; इसलिये ऐसे श्रद्धानको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका ग्रन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो कहते हैं:—

[ सर्वन्यापी बहुत ब्रह्म ]

ग्रद्दैत ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव न्यारे-न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे है:—

एक प्रकार तो यह है कि—सर्व न्यारे न्यारे हैं उनके समुदायकी कल्पना करके उसका कुछ नाम रखलें। जैसे घोड़ा, हाथी ग्रादि भिन्न भिन्न हैं, उनके समुदायका नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ जिनका नाम ब्रह्म है वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी।

तथा एक प्रकार यह है कि—व्यक्ति भ्रपेक्षा तो न्यारे-न्यारे हैं, उन्हें जाति भ्रपेक्षा—कल्पनासे एक कहा जाता है। जैसे—घोड़े हैं सो व्यक्ति भ्रपेक्षा तो भिन्न भिन्न सी ही हैं, उनके श्राकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु वह जाति

<sup>&</sup>quot;सर्व वैखल्विदं ब्रह्म" छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १।
"नेह नानास्ति किंचन" कठोपनिषद् अ० २ व. ४१ मं० ११।
ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्मदृत्तिग्रातपश्चोत्तरेगा।
अध्योध्ये च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ मुग्डको. खं० २, मं० ११।

उनसे कोई भिन्न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सबहीकी किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं।

तथा एक प्रकार यह है कि — पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, उनके मिलापसे एक स्कंघ हो उसे एक कहते हैं। जैसे जलके परमाणु न्यारे-न्यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुओंका मिलाप होनेपर घट ग्रादि कहते हैं; परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुओंसे भिन्न कोई ग्रलग वस्तु तो नहीं हैं। सो इस प्रकारसे सवं पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित् मिलकर एक होजाते हैं वह ब्रह्म है — ऐसा माना जाये तो इनसे ग्रलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुग्रा।

तथा एक प्रकार यह है कि—श्रंग तो न्यारे न्यारे हैं और जिसके श्रङ्ग हैं वह श्रंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं और जिसके यह हैं वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्व पदार्थ तो अंग हैं और जिसके यह हैं वह श्रंगी ब्रह्म है। यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका श्रंग है—ऐसा मानते हैं तो मनुष्यके हस्त-पादादिक श्रंगोंमें परस्पर श्रन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं। सो लोकमें तो पदार्थोंक परस्पर श्रन्तराल भासित होता है; फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाये? श्रन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्नपना कहाँ माना जायेगा?

यहाँ कोई कहे कि — समस्त पदार्थों के मध्यमें सूक्ष्मरूप ब्रह्मके ग्रंग हैं उनके द्वारा सब जुड़ रहे हैं। उससे कहते हैं—

जो ग्रंग जिस ग्रंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या टूट-टूटकर श्रन्य-ग्रन्य ग्रंगोंसे जुड़ता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सूक्ष्म ग्रंगोंसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन करनेसे वे सूक्ष्म ग्रंग ग्रन्य स्थूल ग्रंगोंसे जुड़े रहते हैं वे भी गमन करेंगे,—इस प्रकार सर्व लोक ग्रस्थिर हो जायेगा। जिस प्रकार शरीरका एक ग्रंग खींचने पर सर्व ग्रंग खिच जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्व पदार्थीके गमनादि होंगे, सो भासित नहीं होता। तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो ग्रंग टूटनेसे भिन्नपना हो हो जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहा ? इसलिये सर्व-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे सम्भव हो सकता है ?

तथा एक प्रकार यह है कि-पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है इसलिये एक है। जैसे जल एक था सो वर्तनोंमें ग्रलग-ग्रलग हुग्रा, फिर मिलता है तव एक हो जाता है। तथा जैसे—सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुग्रा, फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अनेकरूप हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब भ्रनेकरूप हुम्रा तव जुड़ा रहा या भिन्न हुम्रा? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष म्रायेगा। भिन्न हुम्रा कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा। तथा जल सुवर्णादिकको भिन्न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाति अपेक्षासे कहते हैं, परन्तु यहाँ सर्व पदार्थींकी एक जाति भासित नहीं होती। कोई चेतन है, कोई ग्रचेतन है इत्यादि ग्रनेक रूप हैं उनकी एक जाति कैसे कहें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्न हुग्रा मानता है तो जैसे एक पाषाएा फूटकर टुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर उनका इकट्ठा होना मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है ? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्न ही हैं श्रौर एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा। वहाँ ग्रनेक वस्तुग्रोंकी एक वस्तु हुई तव किसी कालमें भ्रनेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना वनेगा, 'ग्रनादि-ग्रनन्त एक ब्रह्म है'--ऐसा कहना नहीं वनेगा। तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जैसेका तैसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म अनादि-अनन्त है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते हैं वे ग्रलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुम्रा है ? यदि म्रलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी श्रद्धैत ब्रह्म नहीं ठहरा। तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुन्ना तो कदाचित् लोक हुआ, कदाचित् ब्रह्म हुआ, फिर जैसेका तैसा कैसे रहा ? तथा वह कहता है कि सभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई ग्रंश होता है। उससे कहते हैं - जैसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुआ, वहाँ स्थूल दृष्टिसे तो गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्मदृष्टि देने पर तो एक विन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्यथापना हुआ। उसी प्रकार व्रह्मका एक ग्रंश भिन्न होकर लोकरूप हुग्रा, वहाँ स्थूल विचारसे तो कुछ गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक ग्रंश ग्रपेक्षासे ब्रह्मके ग्रन्थथापना हुग्रा। यह अन्यथापना और तो किसीके हुआ नहीं है। इसप्रकार सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है।

तथा एक प्रकार यह है—जैसे ग्राकाश सर्वव्यापी एक है, उसी प्रकार वहा सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो ग्राकाशवत् वड़ा ब्रह्मको मान,

श्रीर जहाँ घटपटादिक हैं वहाँ जिस प्रकार श्राकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है—ऐसा भी मान। परन्तु जिस प्रकार वटपटादिकको श्रीर श्राकाशको एक ही कहें तो कैसे वनेगा? उसी प्रकार लोकको श्रीर ब्रह्मको एक मानना कैसे सम्भव है? तथा श्राकाशका लक्षण तो सर्वत्र भासित है, इसलिये उसका तो सर्वत्र सदुभाव मानते हैं। ब्रह्मका लक्षण तो सर्वत्र भासित नहीं होता इसलिये उसका सर्वत्र सदुभाव कैसे मानें? इस प्रकारसे भी सर्वत्र ब्रह्म नहीं है। ऐसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे—एक ब्रह्म सम्भवित नहीं है। सर्वपदार्थ निश्न-भिन्न ही भासित होते हैं।

यहाँ प्रतिवादी कहता है कि—सर्व एक ही है, परन्तु तुम्हें भ्रम है इसलिये तुम्हें एक भासित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नहीं है, बचन ग्रगोचर है। एक भी है, ग्रनेक भी है। भिन्न भी है, मिला भी है। उसकी निहमा ऐसी ही है। उससे कहते हैं कि—प्रत्यक्ष तुमको व हमको व सवको भासित होता है, उसे तो तू भ्रम कहता है ग्रीर युक्तिसे ग्रनुमान करें सो तू कहता है कि सचा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नहीं। तथा वह कहता है—सचा स्वरूप बचन ग्रगोचर है तो वचन विना कैसे निर्णय करें? तथा कहता है—एक भी है, ग्रनेक भी है; भिन्न भी है, मिला भी है परन्तु उनकी ग्रपेक्षा नहीं वतलाता; वावलेकी भौति ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा कहकर इसकी महिमा वतलाता है। परन्तु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ भूठे ऐसा ही वाचालपना करते हैं सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा।

### [ सृष्टि कर्चावादका निराकरण ]

तया ग्रव, उस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखलाते हैं। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मको ऐसी इच्छा हुई कि—"एको इं वहुत्यां" ग्रर्थात् में एक हूँ सो वहुत हो छेंगा। वहाँ पूछते हैं—पूर्व ग्रवस्थामें दुःखी हो तब ग्रन्थ ग्रवस्थाको चाहे। सो ब्रह्मने एक हप ग्रवस्थासे वहुत हप होने की इच्छा की तो उस एक हप ग्रवस्थामें क्या दुःख या? तब वह कहता है कि दुःख तो नहीं था, ऐसा ही कौ तहल उत्पन्न हुग्रा। उससे कहते हैं—यदि पहले थोड़ा सुखी हो ग्रीर कौ तहल करने से वहुत सुखी हो तो कौ तहल करने का विचार करे। सो ब्रह्मको एक ग्रवस्थासे बहुत ग्रवस्थास्य होनेपर वहुत सुख होना कैसे सम्भव है? ग्रीर यदि पूर्व ही सम्पूर्ण सुखी हो तो ग्रवस्था किस लिये पलटे? प्रयोजन विना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं है। तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छा नुसर कार्य होनेपर भी सुखी होगा, परन्तु इच्छा हुई उसकाल तो दुःखी होगा?

तव वह कहता है—ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है इसलिये दु:खी नहीं होता । वहाँ कहते हैं—स्थूल कालकी श्रपेक्षा तो ऐसा मानो, परन्तु सूक्ष्मकालकी श्रपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना युगपत् सम्भव नहीं है । इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो । कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती; इसलिये सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तव तो दु:खी हुग्रा होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दु:ख है, ग्रीर कोई दु:खका स्वरूप है नहीं । इसलिये ब्रह्मके इच्छा कैसे बने ?

## [ ब्रह्मकी माया ]

फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगट हुई वह ब्रह्मको माया हुई तव ब्रह्म भी मायावी हुग्रा, शुद्धस्वरूप कैसे रहा ? तथा ब्रह्मको ग्रीर मायाको दंडी-दंडवत् संयोग सम्बन्ध है कि ग्रग्नि-उज्णवत् समवायसम्बन्ध है। जो समवायसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, ग्रद्धेत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको उपकारी जानकर ग्रह्ण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रह्ण करता है, नहीं तो क्यों ग्रह्ण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रह्ण करे उसका निषेध करना कैसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे ग्रग्निका उज्लात्वस्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुग्रा। जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई।

फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवायसम्बन्धमें ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते। जैसे प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे सम्भव हैं? तथा वह कहता है—मायासे ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव भ्रमरूप होता है। उससे कहते हैं—जिस प्रकार कपटी अपने कपटको आप जानता है सो आप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हुए उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्म अपनी मायाको आप जानता है सो आप तो भ्रमरूप नहीं होता, परन्तु उनकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं वहाँ मायावीतो ब्रह्महीको कहा जायगा, उसकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं?

फिर पूछते हैं कि—वे जीव ब्रह्मसे एक हैं या न्यारे हैं ? यदि एक हैं तो जैसे कोई ग्राप ही ग्रपने ग्रंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ग्राप हो जो ग्रपनेसे भिन्न नहीं हैं ऐसे ग्रन्य जीव उनको मायासे दु:खी करता है सो कैसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही अयोजन अन्य जीवोंको अम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रमोज़त अन्य जीवोंको माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे सो भी बनता नहीं है। इस प्रकार माया ब्रह्मकी कहते हैं सो कैसे सम्भव है ?

### [ जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण ]

फिर वे कहते हैं---माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोंके जो चेतना है वह तो ब्रह्मस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहुतसे पात्रोंमें जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिविम्ब ग्रलग-ग्रलग पड़ता है, चन्द्रमा एक है। उसी प्रकार ग्रलग-ग्रलग बहुतसे शरीरोंमें ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश ग्रलग-ग्रलग पाया जाता है। ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है सो ब्रह्मकी है,-ऐसा कहना भी भ्रम हो है, क्योंकि शरीर जड़ है, इसमें ब्रह्मके प्रतिविम्बसे चेतना हुई तो घट-पटादि जड़ हैं उनमें ब्रह्मका प्रतिविम्व क्यों नहीं पड़ा और वेतना क्यों नहीं हुई ? तथा वह कहता है-शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करता है। तव उससे पूछते हैं कि जीवका स्वरूप चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतन है तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई। तथा उससे पूछते हैं -- ब्रह्मकी भीर जीवोंकी चेतना एक है या भिन्न है ? यदि एक है तो ज्ञानका भ्रधिक-हीनपना कैसे देखा जाता है ? तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानीको नहीं जानता, सो क्या कारण है ? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है; तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना भिन्न-भिन्न ठहरी। घटउपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्ममें मिलेगी या नाश हो जायेगी ? यदि नाश हो जायेगी तो यह जीव तो श्रचेतन रह जायेगा। और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्ममें मिल जाता है तो वहाँ ब्रह्ममें मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता ? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्ममें क्या मिला ? ग्रीर यदि ग्रस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुग्रा, ब्रह्ममें कौन मिला ? यदि तू कहेगा कि-व्यक्षकी ग्रौर जीवोंकी चेतना भिन्न है, तो व्रक्ष ग्रौर सर्व जीव ग्राप ही भिन्न-भिन्न ठहरे। इस प्रकार जीवोंकी चेतना है सो ब्रह्मकी है-ऐसा भी नहीं बनता।

### [ शरीरादिकको मायारूप माननेका निराकरण ]

शरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड़-मांसादिरूप होती है या मायाके निमित्तसे ग्रीर कोई उनरूप होता है। यदि माया ही होती है तो मायाके वर्ण-गंघादिक पहले ही थे या नवीन हुए हैं ? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म ग्रमूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव हैं ? ग्रीर यदि नवीन हुए तो ग्रमूर्तिकका मूर्तिक हुग्रा तब ग्रमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा । ग्रीर यदि कहेगा कि—मायाके निमित्तसे ग्रीर कोई होता है, तब ग्रीर पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुग्रा कौन ? यदि तू कहेगा—नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह मायासे भिन्न उत्पन्न होता है या ग्रभिन्न उत्पन्न होता है ? मायासे भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता है, वे तो उन पदार्थमय हुए। ग्रीर ग्रभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन पदार्थ उत्पन्न किसलिये कहता है ? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है ।

तथा वे कहते हैं—मायासे तीन गुए उत्पन्न हुए-राजस, तामस, सात्विक । सो यह भी कहना कैसे बनेगा ? क्योंकि मानादि कषायरूप भावको राजस कहते हैं, कोघादिकषायरूप भावको तामस कहते हैं, मन्दकषायरूप भावको सात्विक कहते हैं। सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं श्रीर मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो जड़से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे ? यदि जड़के भी हों तो पाषाणादिकके भी होंगे, परंतु चेतनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं। यदि मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक मायासे उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिये निर्धार कर; श्रमरूप माननेसे लाभ क्या है ?

तथा वे कहते हैं—उन गुएगोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो कैसे सम्भव है ? क्योंकि गुएगीसे तो गुएग होता है, गुएगसे गुएगी कैसे उत्पन्न होगा ? पुरुषसे तो क्रोध होगा, क्रोधसे पुरुष कैसे उत्पन्न होगा ? फिर इन गुएगोंकी तो निन्दा करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य कैसे माना जाता है ? तथा गुएग तो मायामयी और इन्हें ब्रह्मके अवतार कहा जाता है सो यह तो मायाके अवतार हुए, इनको ब्रह्मका अवतार कहा जाता है ? तथा यह गुएग जिनके थोड़े भी पाये जाते

<sup>#</sup> त्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं।

<sup>( &#</sup>x27;विष्णु पुरास्' अ० २२-४८ )

किलालके प्रारम्भमें परब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजाकी रचना की। प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल (शिव) बनकर उस सृष्टिको प्रस लिया। उस परमात्माने सत्वगुणसे उत्पन्न हो, नारायण बनकर समुद्रमें शयन किया।

<sup>( &#</sup>x27;वायु पुराग्।' अ० ७-६८, ६६ )

हैं उन्हें तो छुड़ानेका उपदेश देते हैं और जो इन्हींकी मूर्ति उन्हें पूज्य मानें यह कैसा भ्रम है ? तथा उनका कर्तव्य भी इन मय भासित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं सो उन राजसादि गुर्णोंसे ही यह कियाएँ होती हैं, इसलिये उनके राजसादिक पाये जाते हैं ऐसा कहो। इन्हें पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो नहीं वनता । जैसे भ्रन्य संसारी हैं वैसे यह भी हैं । तथा कदाचित् तू कहेगा कि-संसारी तो मायाके ग्राधीन हैं सो विना जाने उन कार्योंको करते हैं। माया ब्रह्मादिकके श्राधीन है, इसलिये वे जानते ही इन कार्योंको करते हैं, सो यह भी भ्रम है। क्योंकि मायाके ग्राचीन होनेसे तो काम-क्रोघादिक ही उत्पन्न होते हैं ग्रीर क्या होता है ? सो उन ब्रह्मादिकोंके तो काम-क्रोघादिक तीव्रता पायी जाती है। कामकी तीव्रतासे ख्रियोंके वशीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्वल होने लगे, नानाप्रकार कुचेष्टा करने लगे, तया क्रोवके वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करने लगे, मानके वशीभूत हुए अपनी उच्चता प्रगट करनेके अर्थ अनेक उपाय करने लगे, मायाके वशीभूत हुए अनेक छल करने लगे, लोभके वशीभूत हुए परिग्रहका संग्रह करने लगे—इत्यादि; ग्रविक क्या कहें ? इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरणादि निर्लं ओं की क्रिया ग्रौर दिवलूटनादि चोरों की क्रिया तया रुण्डमाला वारणादि वावलोंकी क्रिया, अवहुरूप घारणादि भूतोंकी क्रिया, गार्थे चराना भ्रादि नीच कुलवालोंकी क्रिया इत्यादि जो निद्य क्रियाएँ उनको तो करने लगे; इससे ग्रविक मायाके वशीभूत होनेपर क्या क्रिया होती सो समभमें नहीं ग्राता। जैसे — कोई मेघपटल सहित ग्रमावस्थाकी रात्रिको ग्रन्थकार रहित माने, उसी प्रकार वाह्य कुचेटा सहित तीव्र काम-क्रोबादिकोंके वारी ब्रह्मादिकोंको मायारहित मानना है।

फिर वह कहता है कि—इनको काम-क्रोवादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमे-श्वरको लीला है। इससे कहते हैं—ऐसे कार्य करता है वे इच्छासे करता है या विना इच्छाके करता है? यदि इच्छासे करता है तो स्त्री सेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेको इच्छाहीका नाम क्रोव है इत्यादि इसी प्रकार जानना। श्रीर यदि विना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है सो, परवशपना कैसे सम्भव है? तथा तू लीला वत-लाता है सो परमेश्वर श्रवतार वारण करके इन कार्योंको लीला करता है तो श्रन्य

<sup>🚁</sup> नानाह्मपाय मुण्हाय वस्त्रपृथुदृण्डिने ।

नमः कपाछहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ ( मत्त्य पुराण्, अ० २४०, रह्णोक २ )

जीवोंको इन कार्योंसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ? क्षमा, सन्तोष, शील, संयमादिका उपदेश सर्व भूठा हुआ।

फिर वह कहता है कि परमेश्वरको तो कुछ प्रयोजन नहीं है। लोकरीतिकी प्रवृत्तिके ग्रर्थं व भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह उसके ग्रर्थं अवतार घारण् करता है। तो इससे पूछते हैं-प्रयोजन विना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किसलिये करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि - लोकरीतिकी प्रवृत्तिके ग्रथं करता है। सो जैसे कोई पुरुष ग्राप कुचेष्टासे ग्रपने पुत्रोंको सिखाये ग्रीर वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तव उनको मारे तो ऐसे पिताको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधरूप चेष्टासे ग्रपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये ग्रौर वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें तब उन्हें नरकादिमें डाले। इन्हीं भावोंका फल शास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभु-को भला कैसे मानें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह करना। सो भक्तोंको दुःखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या विना इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवकको आप ही किसीसे कहकर मराये और फिर उस मारनेवालेको आप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये और फिर उन दुष्टोंको ग्राप श्रवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरको भला कैसे माना जाये ? यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए तो या तो परमेश्वरको ऐसा ग्रागामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे मक्तोंको दुःख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दे। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्यके ग्रर्थ ग्रवतार घारण किया, सो क्या बिना अवतार घारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो अवतार क्यों घारण किया ? श्रीर नहीं थी तो बादमें सामर्थ्य होनेका कारण क्या हुश्रा ? तब वह कहता है-ऐसा किये बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे वही राग-द्देष है। वह रागद्देष तो संसारी जीवका लक्षण है। यदि परमेश्वरके भी रागद्देष पाये जाते हैं तो श्रन्य जीवोंको रागद्वेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें ? तथा रागद्वेषके अनुसार कार्य करनेका विचार किया, सो कार्य थोड़े व वहुत काल लगे विना होता नहीं है, तो उतनेकाल भ्राकुलता भी परमेश्वरको होती होगी। तथा जैसे जिस-

<sup>\*</sup> परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्वताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ ८॥ (गीता ४-८)

कार्यको छोटा ग्रादमी हो कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं ग्राकर करे तो कुछ राजाकी महिमा नहीं होती, निन्दा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं ग्रवतार वारण करके करता है—ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नहीं होती, निन्दा ही होती है। तथा महिमा तो कोई ग्रीर हो उसे दिखलाते हैं, तू तो ग्रद्धेत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? ग्रीर महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तथा तू तो कहता है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते हैं ग्रीर स्वयंको स्तुति करानेकी इच्छा है तो सबको ग्रपनी स्तुति ह्या प्रवर्तत करो, किसलिय ग्रन्य कार्य करना पड़े ? इसलिये महिमाके ग्रयं भी कार्य करना नहीं वनता।

फिर वह कहता है—परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्वार नहीं होता। इससे कहते हैं—तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और वां भ भी है तो तेरा कहा कैसे मानें? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे मानें? ग्रीर तू कहता है—निर्वार नहीं होता, सो निर्वार विना मान लेना ठहरा, तो आकाशके फूल, गवें के सींग भी मानो, परन्तु ऐसा असम्भव कहना युक्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेशका होना कहते हैं सो मिथ्या जानना।

# [ त्रह्मा-विष्णु-महेशके सृष्टिके कर्ता, रक्षक और संदारकपनेका निराकरण ]

फिर वे कहते हैं— ब्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं सो ऐसा कहना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन कार्योंको करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तव परस्पर विरोध होगा । श्रोर यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है विरोध किसलिये होगा ? तो ग्राप ही उत्पन्न करे, ग्राप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमें कौन फल है ? यदि सृष्टि ग्रपनेको ग्रनिष्ट है तो किसलिये उत्पन्न की, ग्रीर इष्ट है तो किसलिये नष्ट की ? ग्रीर यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर ग्रनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी—ऐसा है तो परमेश्वरका स्व-भाव ग्रन्थया हुग्रा कि सृष्टिका स्वरूप ग्रन्थया हुग्रा ? यदि प्रथम पक्ष ग्रह्ण करेगा तो परमेश्वरका एक स्वभाव नहीं ठहरा । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या है ? वह बतला, बिना कारण स्वभावका पलटना किसलिये होगा ? ग्रीर द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा

तो सृष्टि तो परमेश्वरके आधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपनेको श्रनिष्ट लगे ?

तथा हम पूछते हैं कि—ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कैसे उत्पन्न करते हैं ? एक प्रकार तो यह है कि— जैसे मन्दिर बनानेवाला चूना, पत्थर भ्रादि सामग्री एकत्रित करके भ्राकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना वतला भौर एक ब्रह्माने ही इतनी रचना बनायी सो पहले—बादमें बनायी होगी या भ्रपने शरीरके हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतला ? जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे विरुद्ध भासित होगा।

तथा एक प्रकार यह है—जिस प्रकार राजा श्राज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकी श्राज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो श्राज्ञा किनको दी ? श्रीर जिन्हें श्राज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं सो बतला ?

तथा एक प्रकार यह है—जिस प्रकार ऋदिघारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयमेव बनता है। उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होतो है, तब ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुग्रा, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुग्रा। तथा इच्छा तो परम- ब्रह्मने की थी, ब्रह्माका कर्त्तंच्य क्या हुग्रा जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला कहा? तथा तू कहेगा—परमब्रह्मने भी इच्छा की ग्रौर ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न हुग्रा, तो मालूम होता है कि केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं है। वहाँ शक्तिहीनपना ग्राया।

तथा हम पूछते हैं—यदि लोक केवल बनानेसे बनता है तब बनानेवाला तो सुखके अर्थ बनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक बनाये सो तो रमण करनेके अर्थ व भक्ति करानेके अर्थ इष्ट बनाये, और लट, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, सिहादिक बनाये सो किस अर्थ बनाये? वे तो रमणीक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं। तथा दिखी, दु:खी नारिकयोंको देखकर अपने जुगुप्सा, ग्लानि आदि दु:ख उत्पन्न हों— ऐसे अनिष्ट किसलिये बनाये? वहाँ वह कहता है—जीव अपने पापसे लट, कीड़ी, दिखी, नारकी आदि पर्याय अगतते हैं। उससे पूछते हैं कि—बादमें तो पापहीके फलसे यह पर्यायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते हो इनको बनाया सो किस अर्थ बनाया?

तथा वादमें जीव पापरूप परिएमित हुए सो कैसे परिएमित हुए ? यदि आप ही परिएमित हुए कहोंगे तो मालूम होता है ब्रह्माने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके आधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्माको दुःख ही हुआ। तथा यदि कहोंगे— ब्रह्माके परिएमित करनेसे परिएमित होते हैं तो उन्हें पापरूप किसिलये परिएमित किया ? जीव तो अपने उत्पन्न किये थे, उनका बुरा किस अर्थ किया ? इसलिये ऐसा भी नहीं वनता। तथा अजीवोंमें मुवणं, सुगन्वादिसहित वस्तुएँ वनायीं सो तो रमण करनेके अर्थ वनायीं, कुवणं, दुर्गन्वादि सहित वस्तुएँ दुःखदायक वनायीं सो किस अर्थ वनायीं ? इनके दर्शनादिस ब्रह्माको कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःख देनेके अर्थ वनायीं; तो अपने हो उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसिलये की, जो उनको दुःखदायक सामग्री पहले ही वनायी ? तथा चूल, पर्वतादि कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जो रमणीक भी नहीं हैं और दुःखदायक भी नहीं हैं, उन्हें किस अर्थ वनाया ? स्वयमेव तो जैसी-तैसी ही होती हैं और वनानेवाला जो वनाये वह तो प्रयोजन सहित ही वनाता है; इसलिये ब्रह्माको मृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है ?

तथा विष्णुको लोकका रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता है—एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं होने देता। सो लोकमें तो दुःखहीकी उत्पत्तिके कारण जहाँ-तहाँ देखे जाते हैं और उनसे जीवोंको दुःख ही देखा जाता है। क्षुवा-नुषादि लग रहे हैं, शीत-उष्णादिकसे दुःख होता है, जीव परस्पर दुःख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुःखके कारण वन रहे हैं। तथा विनष्ट होनेके अनेक कारण वन रहे हैं। जीवोंको रोगादिक व अग्नि, विष, शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनष्ट होनेके कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी हो रक्षा नहीं की तो विष्णुने रक्षक होकर क्या किया?

वह कहता है—विष्णु रक्षक ही है। देखो, क्षुवा-तृपादिकके ग्रथं ग्रन्न-जला-दिक वनाये हैं; कीड़ीको करण ग्रीर कुखरको मन पहुँचाता है संकटमें सहायता करता है। मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी \*िटटहरीकी भाँति उवारता है,—इत्यादि प्रकारसे विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं—ऐसा है तो जहाँ जीवोंको क्षुघा-तृपादिक वहुत

<sup>#</sup> एक प्रकारका पत्ती तो एक समुद्रके किनारे रहता था। समुद्र उसके अएडे वहा ले ताता था। उसने दु:खी होकर गरुड़ पत्ती द्वारा विष्णुसे प्रार्थना की, तो उन्होंने समुद्रसे अएडे दिखवा दिये। ऐसी पुराणों में कथा है।

Same.

पीड़ित करते हैं भ्रौर भ्रन्त-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित् कारण पाकर मरण होजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान हो नहीं हुआ ? लोकमें वहुत तो ऐसे ही दु:खी होते हैं, मरण पाते हैं; विष्णुने रक्षा क्यों नहीं की ? तब वह कहता है-यह जीवोंके अपने कर्तव्यका फल है। तब उससे कहते हैं कि-जैसे शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुग्रा है, भ्रौर जहाँ बुरा हो, मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णुका किया हुआ और बुरा हुआ सो इसके कर्तव्यका फल हुमा। इस प्रकार भूठी कल्पना किसलिये करें ? या तो बुरा व भला दोनों विष्णुके किये कही, या भ्रपने कर्तव्यका फल कही। यदि विष्णुका किया हुआ तो बहुत जीव दु: खी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहें ? तथा भ्रपने कर्तव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा ? तब वह कहता है—जो विष्णुके भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि—यदि ऐसा है तो कीड़ी, कुक्कर ग्रादि भक्त नहीं हैं उनको ग्रन्नादिक पहुँचानेमें व संकटमें सहाय होनेमें व मरण न होनेमें विष्णुका कर्तव्य मानकर सर्वका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका रक्षक मान । सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि स्रभक्त भी भक्त पुरुषोंको पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। तब वह कहता है-कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है। उससे कहते हैं--जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान ग्रादि ग्रभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति ही नहीं है या खबर ही नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्तिका घारक हुग्रा। खबर भी नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो अज्ञान हुआ। और यदि तू कहेगा-शक्ति भी है श्रौर जानता भी है; परन्तु इच्छा ऐसी ही हुई; तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ? इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता।

फिर वे कहते हैं—महेश संहार करता है, सो उससे पूछते हैं कि—प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे निन्दा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं। तथा यह संहार कैसे करता है १ जैसे पुरुष हस्तादिसे किसीको मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने अंगोंसे संहार करता है या आज्ञासे मराता है ? तव क्षण क्षणमें संहार तो बहुत जीवोंका

सर्वलोकमें होता है, यह कैसे कैसे अंगोंसे व किस-किसको आज्ञा देकर युगपत् (-एक साथ) कैसे संहार करता है ? तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिएगम ही रहा करते होंगे ग्रौर ग्रनेक जीवोंको एकसाथ मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी ? तथा यदि महा प्रलय होनेपर संहार करता है तो परमब्रह्मकी इच्छा होने पर करता है या उसकी विना इच्छा ही करता है ? यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमब्रह्मके ऐसा क्रोव कैसे हुआ कि सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा हुई ? क्योंकि किसी कारए। विना नाश करनेकी इच्छा नहीं होती और नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोच है सो कारए वतला। तथा तू कहेगा-परमत्रक्षने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारए कुछ भी नहीं है। तो खेल वनानेवालेको भी खेल इप्ट लगता है तव वनाता है, अनिष्ट लगता है तव दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-ग्रनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-द्वेष तो हुआ। त्रक्षका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयमेव जैसा हो उसी प्रकार देखता-जानता रहे। यदि इष्ट-ग्रनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे उसे साक्षीभूत कैसे कहैं; क्योंकि साक्षीभूत रहना और कत्ती हत्ती होना यह दोनों परस्पर विरोघी हैं; एकको दोनों सम्भव नहीं हैं। तथा परमब्रह्मके पहले तो यह इच्छा हुई थी कि "मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा" तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि "मैं वहुत हूँ सो एक होऊँगा," सो जैसे कोई भोलेपनसे कार्य करके फिर उस कार्यको दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमब्रह्मने भी वहुत होकर एक होनेकी इच्छा की सो मालूम होता है कि वहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीसे किया होगा, श्रागामी ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ?

तथा यदि परमत्रक्षकी इच्छा विना ही महेश संहार करता है तो यह परम-त्रक्षका व त्रक्षका विरोधी हुन्या। फिर पूछते हैं—यह महेश लोकका संहार कैसे करता है? ग्रपने ग्रंगोंहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही संहार होता है १ यदि ग्रपने ग्रंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है १ तथा इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार होता है, तब इच्छा तो परमत्रक्षने की थी, इसने संहार क्यों किया ?

फिर हम पूछते हैं कि — संहार होने पर सर्व लोक में जो जीव-अजीव थे वे कहाँ गये ? तव वह कहता हैं — जीवोंमें जो भक्त थे वे तो ब्रह्ममें मिल गमे, अन्य मायामें मिल

गये । ग्रब इससे पूछते हैं कि—माया ब्रह्मसे ग्रलगं रहती है कि बादमें एक होजाती है ? यदि अलग रहती है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य हुई, तब अद्वेत ब्रह्म नहीं रहा। श्रीर माया ब्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी मायाके साथ ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरा ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुनः लोक रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें ग्रायेंगे कि वे ब्रह्ममें मिल गये थे इसलिये नये उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है अलग-अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो ? ग्रौर नये उत्पन्न होंगे तो जीवका ग्रस्तित्व थोड़ेकाल पर्यंत ही रहता है, फिर किस-लिये मुक्त होनेका उपाय करें ? तथा वह कहता है - पृथ्वी ग्रादि हैं वे मायामें मिलते हैं, सो माया श्रमूर्तिक सचेतन है या मूर्त्तिक श्रचेतन है ? यदि श्रमूर्तिक सचेतन है तो श्रमूर्तिकमें मूर्तिक श्रचेतन कैसे मिलेगा ? श्रीर मूर्तिक श्रचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलता है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ। ग्रौर नहीं मिलता है तो ग्रद्धैतता नहीं रही । ग्रीर तू कहेगा-यह सर्व ग्रमूर्तिक ग्रचेतन हो जाते हैं तो भ्रात्मा श्रोर शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही है, इसे अज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते हैं-लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या ग्रागे-पीछे होता है ? यदि एकसाथ होता है तो ग्राप नष्ट होता हुग्रा लोकको नष्ट कैसे करेगा ? ग्रीर श्रागे-पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके ग्राप कहाँ रहा, ग्राप भी तो सृष्टिमें ही था ? इस प्रकार महेश को सृष्टिका संहारकर्ता मानते हैं सो ग्रसम्भव है। इस प्रकारसे व ग्रन्य ग्रनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, संहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोकको भ्रनादिनिधन मानना ।

# [ लोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ]

इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे-न्यारे भ्रनादिनिधन हैं; तथा उनकी अवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते हैं। तथा जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक हैं वे भ्रनादिसे इसी प्रकार ही हैं भ्रौर सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। कदाचित् तू कहेगा—बिना बनाये ऐसे भ्राकारादि कैसे हुए ? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्रनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ तकं कैसा ? जिसप्रकार तू परमब्रह्मका स्वरूप भ्रनादिनिधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक व स्वर्गादिकको भ्रनादिनिधन-मानते हैं। तू कहेगा—जीवादिक व स्वर्गादिक

कैसे हुए ? हम कहेंगे परमब्रह्म कैसे हुआ ? तू कहेगा—इनकी रचना ऐसी किसने की ? हम कहेंगे—परमब्रह्मको ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा—परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है; हम कहेंगे—जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कहेगा—इनकी और परमब्रह्मकी समानता कैसे सम्भव है ? तो सम्भावनामें दूषगा बतला । लोकको नवीन छत्पन्न करना, उसका नाश करना उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाये । लोकको अनादिनिधन माननेसे क्या दोष है ? सो तू बतला । यदि तू परमब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं; इस संसारमें जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्ग सावनसे सर्वज्ञवीतराग होते हैं ।

यहाँ प्रश्न है कि---तुम तो न्यारे-न्यारे जीव ग्रनादिनियन कहते हो; मुक्त होनेके पश्चात् तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे-न्यारे कैसे सम्भव हैं ?

समावान:—मुक्त होनेके पश्चात् सर्वज्ञको दिखते हैं या नहीं दिखते ? यदि दिखते हैं तो कुछ ग्राकार दिखता ही होगा। विना ग्राकार देखे क्या देखा ? ग्रीर नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य ग्राकार नहीं है उस ग्रेपेक्षा निराकार हैं ग्रीर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य हैं इसलिये ग्राकारवान हैं। जब ग्राकारवान ठहरे तब ग्रलग ग्रलग हों तो क्या दोप लगेगा ? ग्रीर यदि तू जाति ग्रेपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न-भिन्न हैं उनकी जाति एक हैं;— इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोप नहीं है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे लोकमें सर्व पदार्थ ग्रकृत्रिम भिन्न-भिन्न ग्रनादिनिघन मानना। यदि वृथा ही भ्रमसे सच—भूठका निर्णय न करे तो तू जाने, ग्रपने श्रद्धानका फल तू पायेगा।

### [ ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिपेघ ]

तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलप्रवृत्ति कहते हैं। ग्रौर कुलोंमें राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंचोंके परस्पर प्रसूति भेद वतलाते हैं। वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यसे देव व तिर्यंचसे मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना वतलाते हैं सो कैसे सम्भव है? तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीर्य सूँ घने ग्रादिसे प्रसूतिका होना वतलाते हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासित होता है। ऐसा होनेसे पुत्र-पौत्रादिकका नियम कैसे रहा? तथा वड़े-वड़े महन्तोंको ग्रन्य-ग्रन्य माता-पितासे हुग्रा कहते हैं; सो महन्त पुरुष कुशीलवान माता-पिताके कैसे उत्पन्न होंगे? यह तो लोकमें गाली है। फिर ऐसा कहकर उनकी महंतता किसलिये कहते हैं ?

[ अवतार मीमांसा ]

तथा गरोशादिककी मैल म्रादिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके म्रंग किसीमें जुड़े वतलाते हैं। इत्यादि ग्रनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं। तथा चौवीस ग्रवतार इंए कहते हैं; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं; कितनोंको अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तव ब्रह्म ग्रन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा ? यदि रहा तो इन अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो ? यदि ( व्यापक ) नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रहा। तथा ग्रंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका ग्रंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या ग्रिंघकता हुई ? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार घारण किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना ग्रवतार घारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ वहुत उद्यम किसलिये करें ? तथा अवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किचित् कार्य करनेके अर्थ हीन तिर्यंच पर्यायरूप हुआ सो कैसे सम्भव है ? तथा प्रह्लादके अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हरिएां कुशको ऐसा क्यों होने दिया, भ्रौर कितने ही काल तक ग्रपने भक्तको किसलिये दु:ख दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसलिये घारण किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार हुम्रा वतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको म्रवतार धारण किया। घोर तपश्चरण किसलिये किया ? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगतके दिखलानेको किया; तव कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ?

फिर (वह) कहता है—एक ग्ररहंत नामका राजा हुग्राक्ष उसने वृषभावतारका मत ग्रंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक ग्ररहंत नहीं हुग्रा। जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम ग्रहंत् है। तथा राम-कृष्ण इन दोनों ग्रवतारोंको मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया ? सीताके ग्रंथ विलाप करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। ग्रौर कृष्णावतारमें पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियोंके ग्रंथ नाना विपरीत निद्य अविष्ठाएँ करके, फिर जरासिंघु ग्रादिको

<sup>#</sup> सनकुमार-१, श्रूकरावतार-२, देवर्षिनारद-३, नर-नारायण-४, कपिल-४, दत्तात्रय-६, यज्ञपुरुष-७, ऋषभावतार-८, पृथुअवतार-६, मत्त्य-१०, कच्छप-११, धन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, नृसिंहावतार-१४, वामन-१४, परशुराम-१६, न्यास-१७, हंस-१८, रामावतार-१६, कृष्णावतार-२०, हयप्रीव-२१, हरि-२२, बुद्ध-२३, और किन्क यह २४ अवतार माने जाते हैं।

भागवत स्कन्म-४, अध्याय ६, ७, ११ ।
 ४ विष्णु पु० अव्याय १३, भ्होक ४४ से ६० तक ।
 महापुराण अ० १८६ और मागवत स्कन्य १०, अ० ३०, ४८ ।

मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ? तथा राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते हैं, सो वीचमें इतने काल कहाँ रहे ? यदि ब्रह्ममें रहे तो ग्रलग रहे या एक रहे ? म्रलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रक्ससे मलग रहते हैं। एक रहें तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई-इत्यादि कैसे कहते हैं ? तथा रामावतारमें तो सीताको मुख्य करते हैं ग्रीर कृष्णावतारमें सीताको रुक्मिणी हुई कहते हैं ग्रीर उसे तो प्रवान नहीं कहते, राविकाकुमारीको मुख्य करते हैं। तथा पूछें तव कहते हैं-राविका भक्त थी; सो निज स्त्रीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कैसे वनता है ? तथा कृष्णके तो राधिका सहित पर स्त्री सेवनके सर्व विचान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे कार्य तो महानिद्य हैं। तथा रुक्मिग्गोको छोड़कर राघाको मुख्य किया, सो परस्त्री सेवनको भला जान किया होगा। तथा एक रावामें ही ग्रासक्त नहीं हुए, ग्रन्य गोपिका ÷कुव्जा ग्रादि ग्रनेक पर खियोंमें भी ग्रासक्त हुग्रा। सो यह ग्रवतार ऐसे ही कार्यका ग्रविकारी हुआ। फिर कहते हैं - लक्ष्मी उसकी स्त्री है, और घनादिकको लक्ष्मी कहते हैं, सो यह तो पृथ्वी ग्रादिमें जिस प्रकार पापाए। धूल हैं, उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि घन देखते हैं; यह ग्रलग लक्ष्मी कीन है जिसका भर्तार नारायण है ? तथा सीतादिकको मायाका स्वरूप कहते हैं, सो इनमें ग्रासक्त हुए तव मायामें ग्रासक्त कैसे न हुए ? कहाँ तक कहें, जो निरूपए। करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोंको भोगादिककी कथा अच्छी लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है।

ऐसे अवतार कहे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। तथा औरोंको भी ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये अहण किया? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते हैं सो किस अर्थ घारण की है? तथा रण्डमाला पहिनते हैं सो हड्डीका छूना भी निद्य है उसे गलेमें किस अर्थ घारण करते हैं? सर्पादि सहित हैं सो इसमें कौन वड़ाई है? आक—धतूरा खाता है सो इसमें कौन भलाई है? त्रिश्चलादि रखता है सो किसका भय है? तथा पार्वतीको संग लिये है, परन्तु योगी होकर खी रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की? कामासक्त था तो घरही-में रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुछ भासित नहीं होता, वावले जैसा कर्त्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैं।

<sup>÷</sup>सागवत स्कन्व १० अ० ४८, १-११।

3., E तथा कभी कृष्णाको इसका सेवक कहते हैं कभी इसको कृष्णाका सेवक कहते हैं कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सूर्यादिकको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णुने कहा है—घातुश्रोंमें सुवर्ण, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, जुएमें भूठ इत्यादिमें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक श्रङ्गसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; सो ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया? श्रीर सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही ब्रह्म है तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण घन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना, सो दीपादिक भी सूर्यवत् उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत् घन हैं—इत्यादि गुण श्रन्य पदार्थोंमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई। सो भूठी महंतता ठहरानेके श्रथं श्रनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं।

तथा अनेक ज्वालामालिनी आदि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं, सो माया तो निद्य है, उसका पूजना कैसे सम्भव है ? और हिंसादिक करना कैसे भला होगा ? तथा गाय, सपें आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिसहित उन्हें पूज्य कहते हैं, अग्नि, पवन, जलादिकको देव ठहराकर पूज्य कहते हैं, वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं । बहुत क्या कहें ? पुरुषिंगी नाम सिहत जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते हैं और ख्रीलिंगी नाम सिहत हों उनमें मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं । इनके पूजनेसे क्या होगा सो कुछ विचार नहीं है । भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको भ्रमाते हैं ।

तथा वे कहते हैं — विधाता शरीरको गढ़ता है श्रीर यम मारता है, मरते समय यमके दूत लेने श्राते हैं, मरनेके पश्चात् मार्गमें बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य-पापका लेखा करते हैं श्रीर वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह किल्पत भूठी युक्ति है। जीव तो प्रतिसमय श्रनन्त उपजते—मरते हैं, उनका युगपत् ऐसा होना कैसे सम्भव है ? श्रीर इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता।

तथा वे मरनेके पश्चात् श्राद्धादिकसे उसका भला होना कहते हैं, सो जीवित दशामें तो किसीके पुण्य-पाप द्वारा कोई सुखी-दुःखी होता दिखायी नहीं देता, मरनेके बाद कैसे होगा? यह युक्ति मनुष्योंको भ्रमित करके भ्रपना लोभ साधनेके भ्रथं बनायी है ? कीड़ी, पतंगा, सिंहादिक जीव भी तो उपजते—मरते हैं, उनको तो प्रलयके जीव ठहराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुष्यादिकके जन्म-मरण होते देखे जाते हैं उसी प्रकार

उनके होते देखे जाते हैं। मूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है? तथा वे शास्त्रोंमें कथादिकका निरूपए। करते हैं वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भासित होता है।

### [ यज्ञमें पश्चहिंसाका प्रतिपेघ ]

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं; सो वहाँ वड़े जीव उनका होम करते हैं, ग्रान्न ग्रादिकका महा ग्रारम्भ करते हैं; वहाँ जीव घात होता है; सो उन्होंके शास्त्रोंमें व लोकमें हिंसाका निपेव है, परन्तु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं। ग्रीर कहते हैं—"यज्ञार्थ पज्ञवः सृष्टाः" इस यज्ञके ही ग्रर्थ पज्ञ बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोष नहीं है। तथा मेवादिकका होना, शत्रु ग्रादिका विनष्ट होना इत्यादि फल वतलाकर ग्रपने लोभके ग्रर्थ राजादिकोंको भ्रमित करते हैं। सो कोई विपसे जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं, उसी प्रकार हिंसा करनेसे घर्म ग्रीर कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पापका भय नहीं है, इसलिये पापी दुर्वलके घातक होकर ग्रपने लोभके ग्रयं ग्रपना व ग्रन्यका बुरा करनेमें तत्पर हुए हैं।

तथा वे मोक्षमार्ग भक्तियोग ग्रौर ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते हैं। ग्रव, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैं उसका स्वरूप कहा जाता है:—

## [ भक्तियोग मीमांसा ]

वहाँ भिक्त निर्गु ए-सगुए। भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं। वहाँ ग्रह्मैत परब्रह्मकी भिक्त करना सो निर्गु ए भिक्त है; वह इस प्रकार करते हैं — तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन-वचनसे ग्रगोचर हो, प्रपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, प्रवम जवारन हो, सर्वके कर्त्ताहर्त्ता हो इत्यादि विशेपएगोंसे गुए। गाते हैं; सो इनमें कितने ही तो निराकारादि विशेपएग हैं सो ग्रभावरूप हैं, उनको सर्वथा माननेसे ग्रभाव ही भासित होता है। क्योंकि ग्राकारादि विना वस्तु कैसे होगी? तथा कितने ही सर्वव्यापी ग्रादि विशेपएग ग्रसम्भवी हैं सो उनका ग्रसम्भवपना पहले दिखाया ही है। फिर ऐसा कहते हैं कि—जीवबुद्धिसे मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिसे तुम्हारा ग्रंश हूँ, तत्त्वबुद्धिसे "तू ही मैं हूँ," सो यह तीनों ही भ्रम हैं। यह भिक्त करनेवाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो यह चेतना ब्रह्मकी है या इसीकी है ? यदि ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरा ग्रौर स्वभाव स्वभावीके

तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास ग्रौर स्वामीका सम्बन्ध कैसे वनता है ? दास ग्रौर स्वामीका सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह ग्रपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब मैं ग्रंश हूँ व "जो तू है सो मैं हूँ"— ऐसा कहना भूठा हुग्रा। ग्रौर यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना ग्रसम्भव है, ऐसी बुद्धि कैसे हुई ? इसिलये "मैं दास हूँ" ऐसा कहना तो तभी बनता है जब ग्रलग-ग्रलग पदार्थ हों। ग्रौर "तेरा मैं ग्रंश हूँ" ऐसा कहना वनता ही नहीं। क्योंकि 'तूं" ग्रौर "मैं" ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परन्तु ग्रंश-ग्रंशी भिन्न कैसे होंगे ? ग्रंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, ग्रंशोंका समुदाय वही ग्रंशी है। ग्रौर तू है सो मैं हूँ—ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में ग्रपन्त भी माने ग्रौर उसे पर भी माने सो कैसे सम्भव है ? इसिलये भ्रम छोड़कर निर्णय करना। तथा कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका ग्रतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारणमें फलकी समानता हो, सो कैसे बनेगा ? इसिलये स्वरूपका निर्ण्य करके पश्चात् भक्ति करने योग्य हो उसकी मित्त करना। इस प्रकार निर्णु ग्रमिकका स्वरूप बतलाया।

तथा जहाँ काम-क्रोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योंका वर्णन करके स्तुति ग्रादि करें उसे सगुए।भक्ति कहते हैं। वहाँ सगुए।भक्तिमें लौकिक शृंगार वर्णन जैसा नायक-नायिकाका करते हैं वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैं। स्वकीया-परकीया खी सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप सवंव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियोंके वस्त्र चुराना, दिध लूटना, स्त्रियोंके पैर पड़ना, स्त्रियोंके ग्रागे नाचना इत्यादि जिन कार्योंको करते संसारी जीव भी लिखत हों उन कार्योंका करना ठहराते हैं; सो ऐसा कार्य ग्रतिकामपीड़ित होनेपर ही वनता है। तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह कोचके कार्य हैं। ग्रपनी महिमा दिखानेके ग्रथं उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य हैं। ग्रनेक छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य हैं। विषयसामग्री प्राप्तिके ग्रथं यत्न किये कहते हैं सो यह लोमके कार्य हैं। कौतूहलादिक किये कहते हैं सो हास्यादिकके कार्य हैं। —ऐसे यह कार्य कोघादिसे युक्त होनेपर ही वनते हैं। इस प्रकार काम-क्रोधादिसे उत्पन्न कार्योंको प्रगट करके कहते हैं कि—हम स्तुति करते हैं; सो काम-क्रोधादिके कार्य ही स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे? जिनकी लोकमें, शास्त्रमें ग्रत्यन्त निन्दा पायी जाती है उन कार्योंका वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य हुगा। हम

पूछते हैं—कोई किसीका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्योंहीका निरूपण करके कहे कि किसीने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही बुरा हुआ। पक्षपात रहित न्याय करो। यदि पक्षपातसे कहोगे कि—ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसिलिये किये ? ऐसे निंद्य कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि—प्रवृत्ति चलानेके ग्रथं किये, तो परस्त्री सेवन ग्रादि निंद्य कार्योंको प्रवृत्ति चलानेमें ग्रापको व ग्रान्यको क्या लाभ हुग्ना ? इसलिये ठाकुरको ऐसा कार्य करना सम्भव नहीं है। तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया। इसलिये ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है—स्तुति नहीं है। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणोंका वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं व उन्हींमें ग्रनुराग ग्राता है। सो काम-क्रोधादि कार्योंका वर्णन करते हुए आप भी काम-क्रोधादिरूप होगा ग्रथवा काम-क्रोधादि कार्योंका वर्णन हो ऐसे भाव तो भले नहीं हैं। यदि कहोगे—भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया ? उनका ग्रनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की ? यदि यह भाव ही भले हों तो ब्रह्मचंको व क्षमादिकको भला किसलिये कहें ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है।

तथा सगुए। भक्ति करनेके ग्रथं राम-कृष्णादिकी मूर्ति भी शृंगारादि किये, वक्रत्वादि सहित, स्त्री ग्रादि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम-क्रोधादिभाव प्रगट हो
ग्रायं। ग्रीर महादेवके लिगहीका ग्राकार बनाते हैं। देखो विडम्बना, जिसका नाम
लेनेसे लाज ग्राती है, जगत् जिसे ढॅक रखता है, उसके ग्राकारकी पूजा कराते हैं। क्या
उसके ग्रन्य ग्रंग नहीं थे ? परन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती है। तथा
सगुण भक्तिके ग्रथं नानाप्रकारकी विषयसामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम ठाकुरका
करते हैं ग्रीर स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि बनाते हैं ग्रीर ठाकुरको भोग
लगाया कहते हैं, फिर ग्राप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका भक्षणादि करते हैं। सो
यहाँ पूछते हैं—प्रथम तो ठाकुरके ध्रुधा-तृषाकी पीड़ा होगी; न हो तो ऐसी कल्पना कैसे
सम्भव है ? ग्रीर क्षुधादिसे पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुःसी हुग्रा, ग्रीरोंका
दुःस कैसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री ग्रापने तो उनके ग्रथं ग्रपंण की सो की,
फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, ग्रपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजाको मेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है; परन्तु ग्राप राजाको
भेंट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं ग्रीर ग्राप ही "राजाने मुक्ते इनाम दी"—ऐसा

कहकर उसे श्रंगीकार करे तो यह खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति तो हुई नहीं हास्य करना हुआ। फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो तूने भेंट की, पश्चात् ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपने आप ग्रहण किसलिये करता है ? और तू कहेगा—ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। और यदि एक हो तो भेंट करना, प्रसाद कहना भूठा हुआ। एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसलिये भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है।

तथा ठाकुरजीके अर्थ नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुओं में संसारियोंके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्यं करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुरका लेना ग्रीर इन्द्रियोंके विषय ग्रपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा-गुड़ियोंका खेल वनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुग्ग नहीं है। तथा बाल-ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे ग्रपने विषयोंका पोषण करते हैं ग्रीर कहते हैं — यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें? ऐसी ग्रनेक विपरीतताएँ सगुग्ग भक्तिमें पायी जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे मिथ्या दिखाया। ग्रब ग्रन्थमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्गका स्वरूप बतलाते हैं —

# [ ज्ञानयोग मीमांसा ]

एक श्रद्धैत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्या-पना तो पहले कहा ही है। तथा अपनेको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोघदिक व शरीरादिकको अम जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो यह अम है। श्राप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? श्राप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा ? तथा अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोघादिक होते देखे जाते हैं, श्रौर शरीरादिकका संयोग देखा जाता है, सो इनका श्रभाव होगा तब होगा, वर्तमानमें इनका सद्भाव मानना अम कैसे हुग्रा ? फिर कहते हैं—मोक्षका उपाय करना भी अम है। जैसे— रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था सो अम था, अम मिटनेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार श्राप तो ब्रह्म ही है, श्रपनेको अशुद्ध जान रहा था सो अम था, अम मिटने पर ग्राप ब्रह्म ही है।—सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि ग्राप शुद्ध हो ग्रौर उसे ग्रशुद्ध जाने तो अम

है, ग्रोर ग्राप काम-क्रोधादि सहित ग्रशुद्ध हो रहा है उसे ग्रशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा ? शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा। सो भूठे भ्रमसे ग्रपनेको शुद्धव्रह्म माननेसे क्या सिद्धि है ? तया तू कहेगा--यह काम-क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा है। तो तुकसे पूछते हैं---मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-क्रोघादिक भी तेरे ही हुए; श्रीर नहीं है तो तू ज्ञानस्वरूप है या जड़ है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इन्द्रिय द्वारा ही होता दिखायी देता है। इनके विना कोई ज्ञान वतलाये तो उसे तेरा भ्रलग स्व-रूप मानें, सो भासित नहीं होता। तथा "मनज्ञाने" घातुसे मन शब्द उत्पन्न होता है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका है उसे वतला; परन्तु अलग कोई भासित नहीं होता। तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान विना ग्रपने स्वरूपका विचार कैसे करता है ? यह तो वनता नहीं है । तथा तू कहता है-- ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है ? यदि तू ही है तो तेरे "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है वह तो मन-स्वरूप ही है, मनसे अलग नहीं है; और अपनत्व मानना तो अपनेहीमें होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें ग्रपनत्व नहीं माना जाता। सो मनसे न्यारा ब्रह्म है, तो मनरूप ज्ञान ब्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियाँ तो शरीरका स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो भ्रात्माका स्व-रूप है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुत्रोंका पुंज है, वह शरीरहीका श्रंग है, उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोघादिभाव होते हैं सो सर्व ग्रात्माका स्वरूप है। विशेष इतना-जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोघादिक श्रीपाधिकभाव हैं, उनसे श्रात्मा श्रगुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोघादि मिटेंगे श्रीर जानपनेके मन-इन्द्रियकी ग्राघीनता मिटेगी तव केवलज्ञानस्वरूप ग्रात्मा शुद्ध होगा। इसी प्रकार वुद्धि-म्रहङ्कारा-दिक भी जानलेना; क्योंकि मन और बुद्धि ग्रादिक एकार्थ हैं और ग्रहंकारादिक हैं वे काम-क्रोधादिकवत् श्रीपाधिकभाव हैं; इनको श्रपनेसे भिन्न जानना भ्रम है। इनको ग्रपना जानकर ग्रीपाविकभावोंका ग्रभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसे इनका ग्रभाव न होसके ग्रौर ग्रपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें ग्रपने न ठहराकर स्व-च्छन्द प्रवर्तते हैं; काम-क्रोघादिक भावोंको बढ़ाकर विषयसामग्रियोंमें व हिंसादिक कार्योंमें तत्पर होते हैं।

तथा श्रहंकारादिके त्यागको भी वे श्रन्यथा मानते हैं। सर्वको परब्रह्म मानना, कहीं श्रपनत्व न मानना उसे श्रहंकारका त्याग वतलाते हैं सो मिथ्या है; क्योंकि कोई श्राप

है या नहीं ? यदि है तो श्रांपमें अपनत्व कैसे न मानें ? यदि आप नहीं है तो सर्वकी ब्रह्म कौन मानता है ? इसलिये शरीरादि परमें श्रहंबुद्धि न करना, वहाँ कर्ता न होना सो श्रहंकारका त्याग है। श्रपनेमें श्रहंबुद्धि करनेका दोष-नहीं है। तथा सर्वको समान जानना, किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेषका त्याग बतलाते हैं वह भी मिथ्या है; क्योंकि सर्व पदार्थ समान नहीं हैं। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उन्हें समान कैसे मानें ? इसलिये परद्रव्योंको इष्ट-ग्रनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थींका विशेष जाननेमें तो कुछ दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य मोक्षमार्गरूप भावोंकी श्रन्यथा कल्पना करते हैं। तथा ऐसी कल्पनासे कुशील सेवन करते हैं, श्रभक्ष्य भक्षए। करते हैं, वर्णादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया भ्राचरते हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तते हैं। जब कोई पूछे तब कहते हैं-यह तो शरीरका धर्म है ग्रथवा जैसी प्रारब्ध (-भाग्य ) है वैसा होता है, श्रथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैसा होता है, हमको तो विकल्प नहीं करना। सो देखो भूठ, ग्राप जान-जानकर प्रवर्तता है उसे तो शरीरका धर्म बतलाता है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारब्ध (-भाग्य ) कहता है, ग्रीर ग्राप इच्छा-से सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बतलाता है। विकल्प करता है श्रीर कहता है—हम-कोतो विकल्प नहीं करना। सो धर्मका श्राश्रय लेकर विषयकषाय सेवन करना है, इसलिये ऐसी भूठी युक्ति बनाता है। यदि अपने परिगाम किंचित् भी न मिलाये तो हम इसका कर्तंव्य न मानें। जैसे-ग्राप घ्यान घरे बैठा हो, कोई ग्रपने ऊपर वस्त्र डाल गया, वहाँ आप किंचित् सुखी न हुआ; वहाँ तो उसका कर्त्तव्य नहीं है यह सच है, भ्रौर भ्राप वस्नको श्रंगीकार करके पहिने, श्रपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि श्रपना कर्तव्य नहीं माने तो कैसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, श्रभक्ष्य भक्षण करना इत्यादि कार्य तो परिगाम मिले बिना होते ही नहीं; वहाँ श्रपना कर्तव्य कैसे न मानें ? इसलिये यदि काम-क्रोधादिका ग्रभाव ही हुग्रा हो तो वहाँ किन्हीं क्रियाग्रोंमें प्रवृत्ति सम्भव ही नहीं है। श्रौर यदि काम-क्रोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव थोड़े हों तदनुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छन्द होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है ।

## [ पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध ]

तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अपनेको ज्ञानी मानते हैं। वहाँ इडा, पिगला, सुषुम्णारूप नासिकाद्वारसे पवन निकले, वहाँ वर्णादिक भेदोंसे पवनहीकी पृथ्वी तत्त्वादिरूप कल्पना करते हैं। उसके विज्ञान द्वारा किंचित् साधनासे निमित्तका ज्ञान होता है इसलिये जगतको इष्ट-अनिष्ट बतलाते हैं, ग्राप महन्त कहलाते हैं, सो यह

तो लौकिक कार्य है, कहों मोसमार्ग नहीं है। जीवोंको इष्ट-ग्रनिष्ट वतलाकर उनके राग-द्वेष वढ़ाये और ग्रपने नान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमें क्या सिद्धि है? तथा प्राणायामादिका साधन करे, पवनको चढ़ाकर समाधि लगायो कहे, सो यह तो जिस प्रकार नट साधना द्वारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना द्वारा पवनसे क्रिया की। हस्तादिक और पवन यह तो शरीरहीके ग्रंग हैं; इनके साधनेसे ग्रात्महित कैसे सधेगा? तथा तू कहेगा—वहाँ मनका विकल्प मिटता है, युख उत्पन्न होता है, यमके वशीभूतपना नहीं होता, सो यह मिथ्या है। जिस प्रकार निद्रामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है, उसी प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वहाँ मनको रोक रखा है, कुछ वासना तो मिटी नहीं है; इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते, ग्रौर चेतना विना सुख कौन भोगता है? इसलिये सुख उत्पन्न हुग्रा नहीं कहते, ग्रौर चेतना विना सुख कौन भोगता है? इसलिये सुख उत्पन्न हुग्रा नहीं कहते। तथा इस साधनावाले तो इस क्षेत्रमें हुए हैं, उनमें कोई ग्रमर दिखायी नहीं देता। श्रीन लगानेसे उनका भी मरण होता दिखायी देता है, इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैं—यह फूठी कल्पना है।

तथा जहाँ साधनामें किचित् चेतना रहे श्रीर वहाँ साधनासे शब्द सुने उसे 'श्रनहद नाद' वतलाता है। सो जिस प्रकार वीएगादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना है, उसी प्रकार उसके मुननेसे सुख मानना है। यहाँ तो विषयपोषण हुग्रा, परमार्थ तो कुछ नहीं है। तथा पवनके निकलने—प्रविष्ट होनेमें 'सोहं" ऐसे शब्दकी कल्पना करके उसे 'अत्रपा जाप' कहते हैं। सो जिस प्रकार तीतरके शब्दमें 'तू हो' शब्दकी कल्पना करते हैं, कहीं तीतर श्रयंका अवधारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता। उसी प्रकार यहाँ 'सोहं' शब्दकी कल्पना है कुछ पवन श्रयं अवधारण करके ऐसे शब्द नहीं कहते, तथा शब्दके जपने—सुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नहीं है, श्रयंका अवधारण करनेसे फलप्राप्ति होती है।

"सोहं" शब्दका तो अर्थ यह है "सो में हूँ।" यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये कि—
'सो' कीन? तब उसका निर्णय करना चाहिये; क्योंकि तत् शब्दको और यत् शब्दको नित्य सम्बन्ध है। इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमें अहंबुद्धि घारण करनेमें "सोहं" शब्द वनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो "सोहं" शब्द सम्भव नहीं है; परको अपनेरूप वतलानेमें "सोहं" शब्द सम्भव है। जैसे—पुरुप आपको आप जाने, वहाँ "सो मैं हूँ" ऐसा किसलिये विचारेगा? कोई अन्य जीव जो अपनेको न पहिचानता हो, और कोई अपना लक्षण न जानता हो, तब उससे कहते हैं—"जो ऐसा है सो मैं हूँ," उसी प्रकार यहाँ जानना।

तथा कोई ललाट, अमर्र और नासिकाके अग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी आदिका घ्यान हुआ कहकर परमाथं मानता है। वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूर्तिक वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किंचित् अतीत-अनागतादिकका ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-आकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्व लौकिक कार्य हैं; देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पायी जाती है। इनसे कुछ अपना मला तो होता नहीं है; मला तो विषयकषायकी वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय हैं; इसलिये यह सर्व साधन किंचित् भी हितकारी नहीं हैं। इनमें कष्ट वहुत मरणादि पर्यन्त होता है और हित सघता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही ऐसे साधनमें लगते हैं। तथा किसीको वहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन वतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धवादिकको परम भक्त कहकर उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीसे तरना वतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। इस प्रकार मोक्षमार्गको अन्यथा प्ररूपित करते हैं।

# [ बन्यमत कन्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा ]

तथा मोक्षस्वरूपको भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे वतलाते हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि—वैकुण्ठघाममें ठाकुर-ठकुराणी सहित नाना मोगिवलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है, सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत् विषयासक्त होरहे हैं; सो जैसे राजादिक हैं वैसे ही ठाकुर हुए। तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तव ठाकुरके पराधीन-पना हुआ। और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कैसे होगा? इसलिये यह भी नहीं वनता।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं—ईश्वरके समान ग्राप होता है, सो भी मिथ्या है। यदि उसके समान ग्रोर भी ग्रलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए। लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा? सभी ठहरें तो भिन्न इंच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा। एक ही है तो समानता नहीं हुई। न्यून है उसको नीचपनेसे उच्च होनेकी ग्राकुलता रही, तब सुखी कैसे होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसारमें होता है, उसी प्रकार छोटा-बड़ा ईब्वर मुक्तिमें भी हुग्रा सो नहीं बनता।

तया एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि—वैकुण्ठमें दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है; सो यह भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मूर्त्तिक अनेतन हैं, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे सम्भव है ? तया ज्योतिमें ज्योति मिलने पर यह ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है ? यदि रहती है तो ज्योति वढ़ती जायनी, तव ज्योतिमें हीनाविकपना होगा; और विनष्ट हो जाती है तो अपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानें ? इसलिये ऐसा भी वनता नहीं है।

तया एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि—ग्रात्मा ब्रह्म ही है, मायाका ग्रावरण मिटने पर मुक्ति ही है, सो यह भी मिथ्या है। यह मायाके ग्रावरण सहित था तव ब्रह्मसे एक था कि ग्रलग था? यदि एक था तो ब्रह्म ही मायाल्य हुआ और ग्रलग था तो माया दूर होनेपर ब्रह्ममें मिलता है तब इसका ग्रस्तित्व रहता है या नहीं? यदि रहता है, तो सर्वज्ञको तो इसका ग्रस्तित्व ग्रलग भासित होगा, तब संयोग होनेसे मिले कहो, परन्तु परमार्थसे तो मिले नहीं हैं। तथा ग्रस्तित्व नहीं रहता है तो ग्रपना ग्रमाव होना कौन चाहेगा? इसलिये यह भी नहीं वनता।

तया कितने ही एक प्रकारसे मोक्को ऐसा भी कहते हैं कि—वृद्धि ग्रादिकका नाश होनेपर मोक्ष होता है। सो शरीरके ग्रंगभूत मन, इन्त्रियोंके ग्रायोन ज्ञान नहीं रहा। काम-क्रोबादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना वनता है, और वहाँ चेतनताका भी ग्रमाव हुग्रा मानें तो पापागादि समान जड़ श्रवस्थाको कैसे भला मानें ? तथा भला सावन करनेसे तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला सावन करने पर जानपनेका ग्रमाव होना कैसे मानें ? तथा लोकमें ज्ञानकी महंततासे जड़पनेकी तो महंतता नहीं है, इसिलये यह नहीं बनता। इसी प्रकार भ्रनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षको वतलाते हैं सो कुछ यथार्थ तो जानते नहीं हैं, संसार श्रवस्थाकी मुक्ति श्रवस्थानें कल्पना करके भ्रपनी इच्छानुसार वकते हैं। इस प्रकार वेदान्तादि मत्रोमें ग्रन्थया निरूपण करते हैं।

## [ मुस्लिम मत सम्बन्धी विचार ]

तथा इसी प्रकार मुसलमानोंके मतमें अन्यथा निरूपण करते हैं। जिस प्रकार वे ब्रह्मको सर्वेत्र्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्ता हर्ता मानते हैं उसी प्रकार यह खुदाको मानते हैं। तथा जैसे वे अवतार हुए मानते हैं वैसे ही यह पैगम्बर हुए मानते हैं। जिस प्रकार वे पुण्य-पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहराते हैं उसी प्रकार यह खुदाको ठहराते हैं। तथा जिस प्रकार वे गाय आदिको पूज्य कहते हैं उसी प्रकार

यह सूत्रर ग्रादिको कहते हैं। सब तियँचादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भक्तिसे मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं दयाका पोषएा, कहीं हिंसाका पोषएा करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, कहीं कतल करनेका पोषएा करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करनेका, कहीं विषय सेवनका पोषएा करते हैं। तथा जिस प्रकार यह भी पोषएा करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस-मदिरा, शिकार ग्रादिका निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुष्पों द्वारा उनका ग्रंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व ग्रंगीकार करना बतलाते हैं। —ऐसे भ्रनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक ग्रीर-म्रोर हैं, तथापि प्रयोजनभूत भ्रथंकी एकता पायी जाती है। तथा ईश्वर, खुदा भ्रादि मूल श्रदानकी तो एकता है भ्रीर उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना। इस प्रकार इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिध्यापना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे कि—यह मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान् इन मतोंमें कैसे प्रवर्तते हैं ?

समाधान: — जीवोंके मिथ्यावासना अनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका पोषण है। तथा जीवोंको विषय कषायरूप कार्योंकी चाह वर्तती है सो इनमें विषय-कषायरूप कार्योंहीका पोषण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें विषयकपायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकिन्द्यपनाको भी लाँघकर, पापमी जानकर जिन कार्योंको करना चाहे उन कार्योंको करते धर्म बतलायें तो ऐसे धर्ममें कौन नहीं लगेगा? इसलिये इन धर्मोंकी विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित् तू कहेगा—इन धर्मोंमें विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं? सो जिस प्रकार च्यनक क्रोंक विवा खोटा द्रव्य (सिक्का) नहीं चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना फूठ नहीं चलता, परन्तु सर्वके हित प्रयोजनमें विषयकषायका हो पोषण किया है। जिस प्रकार गीतामें उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तमें शुद्ध निरूपण करके स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया; उसी प्रकार अन्य जानना। तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होती है। देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत प्रधान होगये, हिन्दू घट गये; हिन्दुग्रोंमें ग्रौर तो बढ़ गये, जैनी घट गये। सो यह कालका दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्रमें इसकाल मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है।

श्रव, पण्डितपनेके बलसे किल्पत युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें जो तत्त्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपए। करते हैं:—

#### [ सांख्यमत निराकरण ]

वहाँ सांख्यमतमें पच्चीसतत्त्व मानते हैं # सो कहते हैं --- सत्त्व, रजः, तमः यह तीन गुरा कहते हैं। वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्नता) होता है, रजोगुरा द्वारा चित्त-की चंचलता होती है, तमोगुए। द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं। इनरूप श्रवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे वृद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम महतत्त्व है। उससे ग्रहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैं। वहाँ पाँच तो ज्ञान इन्द्रियाँ होती हैं--स्पर्शन, रसना, घ्राए, चक्षु, श्रोत्र। तथा एक मन होता है। तथा पाँच कर्मइन्द्रियाँ होती हैं-वचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा। तथा पाँच तन्मात्रा होती हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द । तथा रूपसे ग्रग्नि, रससे जल, गन्ध्रसे पृथ्वी, स्पर्शसे पवन, शन्दसे त्राकाश-इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं; इनसे भिन्न निर्गुं ए। कर्ता-भोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतत्त्व कहते हैं सो यह कल्पित हैं, क्योंकि राजसादिक गुए। ग्राश्रय विना कैसे होंगे ? इनका ग्राश्रय तो चेतन द्रव्य ही सम्भव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है, भ्रौर ज्ञानगुराधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुन्ना कैसे मानें ? कोई कहे- बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, तब मन तो पहले सोलह-मात्रामें कहा, श्रौर ज्ञान ग्रलग कहोगे तो वृद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे ग्रहंकार हुग्रा कहा सो पर-वस्तुमें "मैं करता हूँ" ऐसा माननेका नाम श्रहंकार है, साक्षीयूत जाननेसे तो श्रहंकार होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? तथा ग्रहंकार द्वारा सोलहमात्राएँ कहीं, उनमें पाँच ज्ञानइन्द्रियाँ कहीं, सो शरीरमें नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रियाँ हैं वे तो पृथ्वी भ्रादिवत् जड़ देखी जाती हैं भ्रौर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रियाँ हैं सो ज्ञानरूप हैं, भ्रहंकारका क्या प्रयोजन है ? कोई-किसीको-भ्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमें ग्राता है ? वहाँ श्रहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत् ही मन है; क्योंकि द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। तथा पाँच कर्मइन्द्रियाँ कहते हैं सो यह तो शरीरके ग्रंग हैं, मूर्तिक हैं। ग्रमूर्तिक ग्रहंकारसे इनका उत्पन्न होना कैसे

प्रकृतिर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गण्य घोडशकः ।
 तस्मादिप घोडशकात्पंचभ्यः पंच भूतानि ॥ (सांख्य का० १२)

\* \*\*\*

मानें १ तथा कर्मइन्द्रियाँ पाँच ही तो नहीं हैं, शरीरके सर्व ग्रंग कार्यकारी हैं। तथा वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है, इसिलये सूंड, पूंछ इत्यादि ग्रंग भी कर्म इन्द्रियाँ हैं; पाँचहीकी संख्या किसिलये कहते हें ? तथा स्पर्शादिक पाँच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ ग्रलग वस्तु नहीं हैं, वे तो परमागुग्रोंसे तन्मय गुण् हैं; वे ग्रलग कैसे उत्पन्न हुए १ तथा ग्रहंकार तो ग्रमूर्तिक जीवका परिणाम है, इसिलये यह मूर्तिक गुण् उससे कैसे उत्पन्न हुए मानें ? तथा इन पाँचोंसे ग्रान्न ग्रादि उत्पन्न कहते हैं सो प्रत्यक्ष भूठ है। रूपादिक ग्रीर ग्रान्न ग्रादिकके तो सहभूत गुण्गगुणी सम्बन्ध है, कथनमात्र भिन्न हैं, वस्तुभेद नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भासित नहीं होते, कथन मात्रसे भेद उत्पन्न करते हैं; इसिलये रूपादिसे ग्रान्न ग्रादि उत्पन्न हुए कैसे कहें १ तथा कहनेमें भी गुणीमें गुण् हैं, गुण्से गुणी उत्पन्न हुग्रा कैसे माने ?

तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परन्तु उसका स्वरूप ग्रव्यक्त कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समभे । कैसा है, कहाँ है, कैसे कर्ता-हर्ता है सो बतला । जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे ग्रन्यथापना भासित होगा । इस प्रकार सांख्यमत द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना ।

तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्गं कहते हैं; सो प्रथम तो प्रकृति ग्रीर पुरुष कोई है ही नहीं। तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक नहीं घटते। प्रकृतिका कर्तंव्य माने, ग्राप श्रकर्ता रहे, तो किसलिये ग्राप रागादिक कम करेगा? इसलिये यह मोक्षमार्गं नहीं है।

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो पच्चीस तत्त्वोंमें चौवीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; ग्रीर कोई जीव पदार्थ पच्चीस तत्त्वोंमें कहा ही नहीं। तथा पुरुषहीको प्रकृतिका संयोग होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हैं, पश्चात् साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है—ऐसा सिद्ध हुग्रा, एक पुरुष न ठहरा।

तथा प्रकृति पुरुषकी भूल है या किसी व्यंतरीवत् भिन्न ही है, जो जीवको आ खगतो है ? यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्पन्न हुए कैसे मानें ? और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका ठहरा। पुरुषका कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा, तब किसलिये उपदेश देते हैं ? इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है। तथा वहाँ प्रत्यक्ष, श्रनुमान, श्रागम यह तीन प्रमाण कहते हैं, परन्तु उनके सत्य- श्रसत्यका निर्णय जैनके न्यायग्रन्थोंसे जानना।

तथा इस सांख्यमतमें कोई तो ईश्वरको मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुषको ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिवको, कितने ही नारायएको देव मानते हैं। अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मतमें कितने ही जटा घारए। करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं; कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहिनते हैं; इत्यादि अनेक प्रकारसे भेष घारए। करके तत्त्वज्ञानके आश्रयसे महंत कहलाते हैं। इस प्रकार सांख्यमतका निरूपए। किया।

## [ नैयायिक मत-निराकरण ]

तथा शिवमतमें दो भेद हैं—नैयायिक, वैशेषिक । वहाँ नैयायिकमतमें सोलह तत्त्व कहते हैं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तकं, निर्णंय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । वहाँ प्रमाण चार प्रकारके कहते हैं—प्रत्यक्ष, श्रनुमान, शब्द, उपमा । तथा ग्रात्मा, देह, श्रथं, वृद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं । तथा "यह क्या है ?" उसका नाम संशय है । जिसके ग्रथं प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है । जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो हष्टान्त है; हष्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है । तथा अनुमानके प्रतिज्ञा श्रादि पाँच ग्रंग वह श्रवयव हैं । संशय दूर होनेपर किसी विचारसे ठीक हो सो तकं है । पश्चात् प्रतीतिरूप जानना सो निर्ण्य है । ग्राचार्य-शिष्यमें पक्ष—प्रतिपक्ष द्वारा श्रम्यास सो वाद है । जाननेकी इच्छारूप कथामें जो छल-जाति ग्रादि दूषरण हो सो जल्प है । प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है । सच्चे हेतु नहीं हैं ऐसे ग्रसिद्ध ग्रादि मेद सहित हेत्वाभास है । छलसहित वचन सो छल है । सच्चे दूषरण नहीं हैं ऐसे दूषरणा-भास सो जाति है, जिससे प्रतिवादीका निग्रह हो सो निग्रह स्थान है ।

इस प्रकार संशयादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैं नहीं। ज्ञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे हैं, सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा? काम-क्रोघादि भावको मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नहीं है, पंडिताईकी नाना युक्तियाँ वनायीं, सो यह भी एक चातुर्य है; इसलिये यह तत्त्व तत्त्वभूत नहीं हैं।

फिर कहोगे—इनको जाने विना प्रयोजनभूत तत्त्वोंका निर्णय नहीं कर सकते, इसलिये यह तत्त्व कहे हैं; सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं कि— व्याकरण पढ़नेसे ग्रायंका निर्णय होता है, व मोजनादिकके ग्रिष्ठिकारी भी कहते हैं कि—भोजन करनेसे शरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निर्णय करनेमें समर्थ होते हैं, सो ऐसी युक्ति कार्यंकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि—व्याकरण, भोजनादिक तो ग्रवश्य तक्त्वज्ञानको कारण नहीं हैं, लौकिक कार्य साघनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैं उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्त्व भी लौकिक (कार्य) साघनेको ही कारण होते हैं। जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु—पुरुषादिमें संशयादिकका निरूपण किया। इसलिये जिनको जाननेसे ग्रवश्य काम-क्रोधादि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। फिर कहोगे कि—प्रमेय तत्त्वमें ग्रात्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं, प्रमितिका विषय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहे ? श्रात्मा ग्रादि तत्त्व कहना थे।

तथा आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भासित होता है। जैसे आत्माके दो भेद कहते हैं—परमात्मा, जीवात्मा। वहाँ परमात्माको सर्वका कर्ता बतलाते हैं। वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि—यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न है जैसे—घटादिक। परन्तु यह अनुमानाभास हैं; क्योंकि ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है। यह सर्व जगत कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्यक्ष्य पदार्थ भी हैं। जो अकार्य हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जैसे—सूर्य बिम्बादिक। क्योंकि अनेक पदार्थोंके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिक द्वारा किये होते हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं इसलिये ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर भिन्न-भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात् भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार अन्य तत्त्वोंको मिथ्या प्ररूपित करते हैं. तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जैन ग्रन्थोंसे परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे कल्पित तत्त्व जानना।

[ वैशेषिकमत निराकरण ]

तथा वैशेषिकमतमें छह तत्त्व कहे हैं। द्रव्य, गुरा, कमें, सामान्य, विशेष, सम-वाय। वहाँ द्रव्य नौ प्रकार है--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । वहाँ पृथ्वी, जल, ग्राग्न श्रौर वाशुके परमाणु भिन्न-भिन्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; उनसे कार्यरूप पृथ्वी ग्रादि होते हैं सो ग्रानित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। ईवनरूप पृथ्वी ग्रादिके परमाणु ग्राग्निरूप होते देवे जाते हैं, ग्राग्निक परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देवे जाते हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देवे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा—वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उनरूप होते हैं, सो प्रत्यक्षको ग्रम्मत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रवल ग्रुक्ति कह तो इसी प्रकार मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिये सब परमाणुग्रोंकी एक पृद्गलरूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी ग्रादि ग्रनेक ग्रवस्थारूप परिएामित होती है।

तथा इन पृथ्वी भ्रादिका कहीं पृथक् शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है; क्योंकि उसका कोई प्रमाए। नहीं है। ग्रौर पृथ्वी ग्रादि तो परमाणु पिण्ड हैं, इनका शरीर भ्रन्यत्र, यह भ्रन्यत्र ऐसा सम्भव नहीं है इसलिये यह मिध्या है। तथा जहाँ पदार्थ भ्रटके नहीं ऐसी जो पोल उसे ग्राकाश कहते हैं; क्षएा, पल ग्रादिको काल कहते हैं, सो यह दोनों ही ग्रवस्तु हैं; यह सत्तारूप पदार्थं नहीं हैं। पदार्थोंके क्षेत्र-परिएामनादिकका पूर्वापर विचार करनेके प्रयं इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है ही नहीं; प्राकाशमें खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा ग्रात्मा दो प्रकारसे कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक् पदार्थ नहीं है। भावमन तो ज्ञानरूप है सो म्रात्माका स्वरूप. है, द्रव्यमन परमाणुत्रोंका पिण्ड है सो शरीरका ग्रग है। इस प्रकार यह द्रव्य कल्पित जानना । तथा चौवीस गुगा कहते हैं--स्पर्श, रस, गंघ, वर्गा, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिगाम, पृथक्तव, परत्व, ग्रपरत्व, वुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, वर्म, श्रधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनमें स्पर्शादिक गुए। तो परमाणुग्रोंमें पाये जाते हैं; परन्तु पृथ्वीको गंघवती ही कहना, जलको शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वीमें गंघकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई जल उष्ण देखा जाता है-इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। तथा शब्दको ग्राकाशका गुए। कहते हैं सो मिथ्या है; शब्द तो भींत ग्रादिसे रुकता है, इसलिये मूर्तिक है श्रीर आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है। भींतमें आकाश रहे और शब्द गुरा प्रवेश न कर सके यह कैसे वनेगा ? तथा संख्यादिक हैं सो वस्तुमें तो कुछ हैं नहीं, अन्य पदार्थकी अपेक्षा ग्रन्य पदार्थकी हीनाधिकता जाननेको ग्रपने ज्ञानमें संख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार करते हैं। तथा वृद्धि ग्रादि हैं सो ग्रात्माका परिशामन है, वहाँ वृद्धि नाम ज्ञानका है तो आत्माका गुए। है ही, और मनका नाम है तो मन तो द्रव्योंमें कहा ही था, यहाँ गुए।

किसलिये कहा ? तथा सुखादिक हैं सो ग्रात्मामें कदाचित् पाये जाते हैं, ग्रात्माके लक्षराभूत तो यह गुरा हैं नहीं, ग्रव्याप्तपनेसे लक्षरामास हैं। तथा स्निग्धादि पुद्गल-परमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्निग्ध, गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिये स्पर्श गुरामें गिमत हुए, ग्रलग किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुरा जलमें कहा, सो ऐसे तो ग्रान्नि ग्रादिमें ऊर्ध्वगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्व कहना थे या सामान्यमें गिमत करना थे। इस प्रकार यह गुरा कहे वे भी किएपत हैं।

तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते हैं—उत्क्षेपण, ग्रविष्पण, ग्राकुंचन, प्रसारण, गमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इनको ग्रलग कहनेका ग्रथं क्या ? तथा इतनी ही चेष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैं। तथा इनको ग्रलग ही तत्त्व संज्ञा कही, सो या तो ग्रलग पदार्थं हों तो उन्हें ग्रलग तत्त्व कहना था, या काम-क्रोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं। ग्रीर ऐसे ही कह देना हों तो पाषाणादिककी ग्रनेक श्रवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो, कुछ साध्य नहीं है।

तथा सामान्य दो प्रकारसे है—पर श्रौर अपर । वहाँ पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है। तथा जिनकी नित्य द्रव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; अयुतिसद्ध सम्वन्यका नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो बहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक वस्तुमें भेदकल्पना द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अपने विचारहीमें होते हैं, कोई अलग पदार्थ तो हैं नहीं। तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? श्रौर ऐसे ही तत्त्व कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, आधारादिक कारकोंके अनेक प्रकार वस्तुमें सम्भवित हैं, इसलिये या तो सर्व कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना थे। इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्त्व किल्पत जानना। तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान। सो इनके सत्य-ग्रसत्यका निर्णय जैन न्याय ग्रन्थोंसे जानना।

तथा नैयायिक तो कहते हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दु:खोंके ग्रभावसे ग्रात्माकी स्थिति सो मुक्ति है। ग्रीर वैशेषिक कहते हैं—चीवीस गुर्गोमें बुद्धि

देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायिविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण्संग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक,
 राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रादि दार्शनिक प्रन्थोंसे जानना चाहिये।

म्रादि नौ गुणोंका अभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका ग्रभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञानका है ग्रीर ज्ञानका ग्रधिकरणपना ग्रात्माका लक्षण कहा था; अव ज्ञानका ग्रभाव होनेपर लक्षणका ग्रभाव होनेसे लक्ष्यका भी ग्रभाव होगा, तव ग्रात्माकी स्थिति किस प्रकार रही ? ग्रीर यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही, ग्रीर द्रव्यमन ग्रिररूप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्वन्व छूटता ही है, तो जड़ द्रव्यमनका नाम बुद्धि कैसे होगा ? तथा मनवत् ही इन्द्रियाँ जानना। तथा विषयका ग्रभाव हो, तो स्पर्शादि विषयोंका जानना मिटता है, तव ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? ग्रीर उन विपयोंका ग्रभाव होगा तो लोकका ग्रभाव होगा! तथा मुखका ग्रभाव कहा, सो सुखहिक ग्रथं उपाय करते हैं, उसका जब ग्रभाव होगा, तब उपादेय कैसे होगा? तथा यदि वहाँ ग्राकुलतामय इन्द्रियजनित मुखका ग्रभाव हुगा कहें तो यह सत्य है; क्योंकि निराकुलता लक्षण ग्रतीन्द्रिय मुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्भव है, इसलिये मुखका ग्रभाव नहीं है। तथा शरीर, दु:ख, द्वेषादिकका वहाँ ग्रभाव कहते हैं सो सत्य है।

तथा शिवमतमें कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना। तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिह्नों सिहत भेप होते हैं सो आचारादि भेदसे चार प्रकार हैं:—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख। सो यह रागादि सिहत हैं इसिलये सुर्लिंग नहीं हैं। इस प्रकार शिवमतका निरूपण किया। अब मीमांसक मतका स्वरूप कहते हैं।

### [ मीमांसक मत निराकरण ]

मीमांसक दो प्रकारके हैं:—ब्रह्मवादी श्रीर कर्मवादी । वहाँ ब्रह्मवादी तो "यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है" ऐसा वेदान्तमें श्रव्धेत ब्रह्मको निरूपित करते हैं; तथा "श्रात्मामें लय होना सो मुक्ति" कहते हैं । इनका मिथ्यापना पहले दिखाया है सो विचारना । तथा कर्मवादी क्रिया, श्राचार, यज्ञादिक कार्योंका कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं सो इन क्रियाशोंमें रागादिकका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं । तथा वहाँ 'मट्ट' श्रीर 'प्रभाकर' द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ हैं । वहाँ भट्ट तो छह प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष, श्रनुमान, वेद, उपमा, श्रर्थापत्ति, श्रभाव । तथा प्रभाकर श्रभाव विना पाँच ही प्रमाण मानते हैं. सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रोंसे जानना । तथा वहाँ पट्कर्म सहित ब्रह्मसूत्रके वारक, जूदके श्रन्नादिके त्यागो, गृहस्थाश्रम है नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं । तथा वेदान्तमें यज्ञोपवीत रहित विप्रग्रशादिकके ग्राहो,

भगवत् है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं — कुटोचर, बहूदक, हंस, परमहंस । सो यह कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिष्यापना श्रीर रागादिकका सद्भाव इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है ।

# [ जैमिनीयमत निराकरण ]

तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं:--

सर्वज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसलिये पहले वेदपाठ द्वारा कियामें प्रवर्तना वह तो नोदना (प्रेरणा), वही है लक्षण जिसका ऐसे वर्मका साधन करना। जैसे कहते हैं कि — "स्वः कामोर्अन यजेत्" स्वर्गाभिलाषी ग्रिग्नको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैं।

यहाँ पूछते हैं—शैव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेदको मानते हैं, तुम भी मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तत्त्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो क्या कारण है ? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी प्रमाणता कैसे रही ? ग्रौर यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर भगड़-निर्णय करके एकको वेदका ग्रनुसारी ग्रन्यको वेदसे पराङ्मुख ठहराग्रो। सो हमें तो यह भासित होता है—वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण है। इसलिये उसका ग्रपनी-ग्रपनी इच्छानुसार ग्रश्यं ग्रहण करके ग्रलग-ग्रलग मतोंके ग्रधिकारी हुए हैं। परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कैसे करें ? तथा ग्रग्न पूजनेसे स्वर्ग होता है, सो ग्रग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी ? इसी प्रकार ग्रन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकारसे जैमिनीयमत किल्पत जानना।

# [ बौद्धमत निराकरण ]

श्रव वौद्धमतका स्वरूप कहते हैं :--

वीद्धमतमें चार श्रार्यसत्य× प्ररूपित करते हैं—दुःख, श्रायतन, समुदाय, मार्ग । वहाँ संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है । वह पाँच प्रकार÷का है—विज्ञान,

<sup>×</sup> दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः। -मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः॥ ३६॥

<sup>÷</sup> दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः। विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारोरूपमेव च ॥ ३७॥ वि. वि.

वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । वहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख-दु:खका भ्रनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जागना सो संज्ञा है, पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है, रूपका घारए। सो रूप है। यहाँ विज्ञानादिको दु:ख कहा सो मिथ्या है, दु:ख तो काम-क्रोधादिक हैं, ज्ञान दु:ख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि-किसीके ज्ञान थोड़ा है और क्रोध-लोभादिक बहुत हैं सो दु:खी है, किसीके ज्ञान वहुत है, काम-कोघादि अल्प हैं व नहीं हैं सो सुखी है। इसलिये विज्ञानादिक दु:ख नहीं हैं। तथा भ्रायतन वारह कहे हैं-पाँच इन्द्रियाँ भौर उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मन भौर एक घर्मायतन । सो यह ग्रायतन किस ग्रर्थ कहे हैं ? सवको क्षिएाक कहते हैं, तो इनका क्या प्रयोजन है ? तथा जिससे रागादिकके गए। उत्पन्न होते हैं ऐसा श्रात्मा श्रीर श्रात्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ ग्रहंरूप ग्रात्मा ग्रौर ममरूप ग्रात्मीय जानना, परन्तु क्षिणिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा सबं संस्कार क्षाणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु वहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा-एक ग्रवस्था नहीं रहती; सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षणस्थायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह तो होता दिखायी नहीं देता, हम कैसे मानें ? तथा वाल-वृद्धादि अवस्थामें एक आत्माका ग्रस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्ता कैसे मानते हैं ? यदि तू कहेगा-संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं ? जिसके हैं वह नित्य है या क्षिणिक है ? नित्य है तो सर्व क्षिणिक कैसे कहते हैं ? क्षिणिक है तो जिसका आघार ही क्षिणिक है उस संस्कारकी परम्परा कैसे कहते हैं ? तथा सर्व क्षिणिक हुआ तव आप भी क्षिणिक हुआ। तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलको आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्गमें प्रवर्तता है ? तथा तेरे मतमें निरर्थक शास किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके अर्थ दिया जाता है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है।

तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद ग्रर्थात् निरोध उसे मोक्ष कहते हैं। परन्तु क्षिणिक हुग्रा तव मोक्ष किसको कहता है ? ग्रोर रागादिकका ग्रभाव होना

क्ष्पं पंचेन्द्रियाखर्थाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च ।
 तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चन्तुरादयाः ॥ ७ ॥
 वेदनानुभवः संज्ञा निमित्तोद्प्रह्णात्मिका ।
 संस्कारस्कन्वश्चतुभ्योंन्ये संस्कारास्त इमे त्रय ॥ १४ ॥
 विज्ञानं त्रति विज्ञाति.......।

तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक ग्रपने स्वरूपका ग्रभाव होनेपर तो ग्रपना ग्रभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा ? हिताहितका विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है, सो ग्रपने ग्रभावको ज्ञानी हित कैसे मानेगा ? तथा वौद्धमतमें दो प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुमान । इनके सत्यासत्यका निरूपण जैन ज्ञाह्मोंसे जानना । तथा यदि यह दो ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र ग्रप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस ग्रथं किया ? प्रत्यक्ष-ग्रनुमान तो जीव ग्राप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किसलिये बनाये ? तथा वहाँ सुगतका देव मानते हैं ग्रीर उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते हैं सो विडम्बनारूप है। तथा कमण्डल ग्रीर रक्ताम्बरके घारी, पूर्वाह्ममें भोजन करनेवाले इत्यादि लिगरूप वौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्षिणिकको भेष घारण करनेका क्या प्रयोज्ञन ? परन्तु महंतताके ग्रथं कित्यत निरूपण करना ग्रीर भेष घारण करना होता है।

इस प्रकार वौद्धोंके चार प्रकार हं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सिहत पदार्थको मानते हैं; सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायी देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। योगाचारोंके ग्राचारसिहत बुद्धि पायी जाती है तथा सध्यम हैं वे पदार्थके ग्राश्रय विना ज्ञानहीको मानते हैं। वे ग्रपनी-ग्रपनी कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी वात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध-मतका निरूपण किया।

## [ चार्वाकमत निराकरण ]

श्रव चार्वाकमतका स्वरूप कहते हैं-

कोई सर्वज्ञदेव, घर्म, ग्रधमं, मोक्ष है नहीं, पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक है नहीं यह इन्द्रियगोचर जितना है वह लोक है;—ऐसा चार्वाक कहता है; सो वहाँ उससे पूछते हैं—सर्वज्ञदेव इस काल-क्षेत्रमें नहीं हैं या सर्वदा सर्वत्र नहीं हैं १ इस काल-क्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमें नहीं हैं ऐसा जानना सर्वज्ञके विना किसके हुग्रा ? जो सर्व क्षेत्र-कालकी जाने वही सर्वज्ञ, ग्रौर नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है ? तथा घर्म-ग्रधमं लोकमें प्रसिद्ध हैं । यदि वे कल्पित हों तो सर्वज्ञन-सुप्रसिद्ध कैसे होते ? तथा घर्म-ग्रधमं लोकमें प्रसिद्ध हैं । यदि वे कल्पित हों तो सर्वज्ञन-सुप्रसिद्ध कैसे होते ? तथा घर्म-ग्रधमं ल्प परिएति होती देखी जाती है, उससे वर्तमानहीमें सुखी-दु:खी होते हैं; इन्हें कैसे न मानें ? ग्रौर मोक्षका होना ग्रनुमानमें ग्राता है । क्रोधादिक दोष किसीके हीन हैं, किसीके ग्रधिक हैं तो मालूम होता है किसीके इनकी नास्ति भी होती होगी । ग्रौर ज्ञानादि ग्रुए किसीके हीन किसीके ग्रधिक

भासित होते हैं, इसलिये मालूम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोषकी हानि, गुर्गोंकी प्राप्ति हो वही मोक्षश्रवस्था है। तथा पुण्य-पापका फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दिर्द्वी रहता है, किसीके स्वयमेव लक्ष्मी होती है। कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके बिना ही यत्न निरोगता रहती है; इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा? जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-श्रनुमानसे भासित होता है। व्यंतरादि हैं वे देखे जाते हैं—"मैं ग्रमुक था सो देव हुग्रा हूँ।" तथा तू कहेगा— 'यह तो पवन है,' सो हम तो "मैं हूँ" इत्यादि चेतनाभाव जिसके ग्राध्यसे पाये जाते हैं उसीको आत्मा कहते हैं। तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भींत ग्रादिसे ग्रटकती है, ग्रात्मा मुँदा (बन्द) होने पर भी ग्रटकता नहीं है, इसलिये पवन कैसे मानें? तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही लोक कहता है, परन्तु तरे इन्द्रियगोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र ग्रीर थोड़ा-सा ग्रतीत-ग्रनागत काल—ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते, ग्रीर दूर देशकी व बहुतकालकी बातें परम्परासे सुनते ही हैं, इसलिये सबका जानना तेरे नहीं है, तू इतना ही लोक किस प्रकार कहता है?

तथा चार्वाकमतमें कहते हैं कि—पृथ्वी, ग्रप, तेज, वायु, ग्राकाश मिलनेसे चेतना हो ग्राती है। सो मरने पर पृथ्वी ग्रादि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया सो व्यंतरादि हुग्रा, जो प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। तथा एक शरीरमें पृथ्वी ग्रादि तो मिन्न-भिन्न मासित होते हैं, चेतना एक मासित होती है। यदि पृथ्वी ग्रादिके ग्राघारसे चेतना हो तो हाड़, रक्त उच्छ्वासादिकके ग्रलग-ग्रलग चेतना होगी। तथा हाथ ग्रादिको काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा ग्रहंकार, बुद्धि तो चेतनाके है, सो पृथ्वी ग्रादिक्प शरीर तो यहाँ ही रहा, तब व्यंतरादि पर्यायमें पूर्वपर्यायका ग्रहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता है? तथा पूर्वपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसके साथ गया? जिसके साथ जानना गया वही ग्रात्मा है।

तथा चार्वाकमतमें खाना, पीना, भोग-विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका उपदेश है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवर्तता है। वहाँ शास्त्रादि बनाकर क्या भला होनेका उपदेश दिया? तू कहेगा—तपश्चरण, शील, संयमादि छुड़ानेके अर्थ उपदेश दिया तो इन कार्योंमें तो कवाय घटनेसे आकुलता घटती है, इसलिये यहीं सुखी होना होता

है, तथा यश ग्रादि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है ? विपयासक्त जीवों-को सुहाती वार्ते कहकर ग्रपना व ग्रौरोंका वुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द होकर विपय सेवनके ग्रर्थ ऐसी भूठी युक्ति वनाता है। इस प्रकार चार्वाकमतका निरूपण किया।

## [ अन्यमत निराकरण उपसंहार ]

इसी प्रकार ग्रन्य ग्रनेक मत हैं वे क्रूठी किल्यत युक्ति वनाकर विषय-कपाया-सक्त पापी जीवों हारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता है। तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोंका भला होता है। ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं; सर्वज्ञ-वीतराग ग्रहँतदेव हैं; वाह्य-ग्रम्यंतर परिग्रह रहित निर्गंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रन्थमें ग्रागे विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहाँ कोई कहे — तुम्हारे राग-द्वेप है, इसलिये तुम अन्यमतका नियेघ करके अपने मतको स्थापित करते हो । उससे कहते हैं—

यथार्थं वस्तुका प्ररूपण करनेमें राग-द्वेप नहीं है । कुछ ग्रपना प्रयोजन विचार-कर ग्रन्यया प्ररूपण करें तो राग-द्वेप नाम पाये ।

फिर वह कहता है — यदि राग-द्रेप नहीं है, तो ग्रन्यमत बुरे ग्रौर जैनमत भला ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सवको समान जानों, मतपक्ष किस-लिये करते हो ?

उससे कहते हैं—बुरेको बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैं, इसमें राग-द्वेप क्या किया ? तथा बुरे-भलेको समान जानना तो स्रज्ञान भाव है, साम्यभाव नहीं है।

फिर वह कहता है कि — सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सवको समान जानना ?

उससे कहते हैं—यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतमें तो एक प्रयोजनसहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है ? परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न हैं सो वतलाते हैं—

### [ अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना ]

जैनमतमें एक वीतरागभावके पोषण्का प्रयोजन है; सो कथाश्रोंमें, लोकादिकके निरूप्णमें, श्राचरणमें, व तस्वोंमें जहाँ-तहाँ वीतरागताकी ही पृष्टि की है। तथा अन्य-मतोंमें सरागभावके पोपण्का प्रयोजन है; क्योंकि किएत रचना कपायी जीव ही करते हैं श्रीर अनेक युक्तियाँ वनाकर कपायभावहीका पोपण् करते हैं। जैसे—श्रद्धेत ब्रह्म-वादी सर्वको ब्रह्म मानने द्वारा, सांस्थमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेको शुद्ध श्रकत्ता मानने द्वारा श्रीर शिवमती तत्त्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमांसक कपायजनित श्राचरणको धर्म मानने द्वारा, वौद्ध क्षिण्क मानने द्वारा, चार्वाक परलोकादि न मानने द्वारा विषयभोगादिरूप कपायकायोंमें स्वच्छत्व होनेका ही पोपण् करते हैं। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण् करते हैं, तो उस छलसे श्रन्य किसी कपायका पोपण् करते हैं। जिस प्रकार—गृहकार्य छोड़कर परमेश्वर-का भजन करना ठहराया और परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रयसे अपने विषय-कपायका पोपण् करते हैं तथा जैनधर्ममें देव-गृह धर्मादिकका स्वरूप बीतराग ही निरूपण करके केवल वीतरागताहीका पोपण करते हैं सो यह प्रगट है। हम क्या कहें? श्रन्यमती नर्ग हिरने भी वैराग्य प्रकरणमें ऐसा कहा है—

एको श्र रागिषु राजते वियतमादेहाई घारी हरो, नीरागेषु जिनो वियुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः । दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषच्यासक्तमुग्घो जनः, श्रेपः कामविद्यंत्रितो हि विषयान् मोक्तुं न मोक्तुं समः ॥ १॥

इसमें सरागियोमें महादेवको प्रधान कहा और वीतरागियोंमें जिनदेवको प्रधान कहा है। तथा सरागमाव और वीतरागमावोंमें परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह दोनों भले नहीं हैं, परन्तु इनमें एक ही हितकारी है और वह वीतरागमाव ही है, जिसके होनेसे तत्काल ग्राकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे ग्रागामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हैं। सरागभाव होनेपर तत्काल

रागी पुरुपोंमें तो एक महादेव शोभित होता हैं जिसने अपनी प्रियतमा पार्वतीको आधे शरीरमें घारण कर रखा हैं और वीतरागियोंने जिनदेव शोभित हैं जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है। शेप लोग तो दुर्निवार कामदेवके वाण्ह्प सर्गोंके विषसे मूचिंछत हुए हैं जो कामकी विहन्यना-से न तो विषयोंको भलीभाँति मोग ही सकते हैं और न छोड़ ही सकते हैं।

आकुलता होती है, निंदनीक होता है और आगामी बुरा होना भासित होता है; इस-लिये जिसमें वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जनमत ही इष्ट है। जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं; इन्हें समान कैसे मानें?

तथा वह कहते हैं कि—यह तो सच है, परन्तु अन्यमतकी निन्दा करनेसे अन्य-मती दु:खी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिये निन्दा किसलिये करें ?

वहाँ कहते हैं कि—हम कषायसे निन्दा करें व श्रौरोंको दुःख उपजायें तो हम पापी ही हैं; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अतस्वश्रद्धान हद हो, जिससे संसारमें जीव दुःखी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुःख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें ? जैसे—मदिराकी निन्दा करनेसे कलाल दुःखी हो, कुशीलकी निन्दा करनेसे वेश्यादिक दुःख पायें श्रौर खोटा-खरा पहिन्वाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो क्या करें ? इसी प्रकार यदि पापियोंके भयसे धर्मोपदेश न दें तो खीवोंका भला कैसे होगा ? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पायें ? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर होता है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे श्राप ही उपशांत हो जायेंगे। हमें तो अपने परिणामोंका फल होगा।

तथा कोई कहे—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका ग्रन्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या-दर्शनादिक होते हैं, ग्रन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिथ्यादर्शनादिक होंगे ?

समाघान: अन्यमतोंमें विपरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप यथार्थं भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है ? जीवादि तत्त्वोंका यथार्थं स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो जीव वीतरागी नहीं हैं और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी महंतता मनानेके अर्थं किल्पत युक्ति द्वारा अन्यया निरूपण किया है। वे अद्वैतब्रह्मा-दिकके निरूपण द्वारा जीव-अजीवके और स्वच्छन्दवृक्तिके पोषण द्वारा आश्रव-संवरा-दिकके और सक्षायीवत् व अचेतनवत् मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके अयथार्थं श्रद्धानका पोषण करते हैं; इसलिये अन्यमतोंका अन्ययापना प्रगट किया है। इनका अन्यथापना भासित हो तो तत्त्वश्रद्धानमें रुचिवान हो, और उनकी युक्तिसे श्रम उत्पन्न न हो। इस प्रकार अन्यमतोंका निरूपण किया।

### [ अन्यमतके प्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता ]

श्रव श्रन्यमतोंके शास्त्रोंकी ही साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता प्रगट करते हैं —

वड़ा योग वासिष्ठ छत्तीस हजार क्लोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण-में ग्रहंकार निषेघ ग्रध्यायमें वसिष्ठ ग्रौर रामके संवादमें ऐसा कहा है—

#### रामोवाच--

"नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः। शांतिमास्यातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ १॥"

इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका उत्तमपना प्रगट हुम्रा ग्रौर प्राचीनपना प्रगट हुग्रा। तथा "दक्षिग्णामूर्ति-सहस्रनाम" में कहा है—

#### शिवोवाच--

''जैनमार्गरतो जैनो जितकोघो जिताम**नः**।''

यहाँ भगवत्का नाम जैनमार्गमें रत श्रीर जैन कहा, सो इसमें जैनमार्गकी प्रवानता व प्राचीनता प्रगट हुई। तथा "वैशम्पायनसहस्रनाम" में कहा है—

''कालनेमिर्म्महा वीरः शुरः शौरिर्जिनेश्वरः।"

यहाँ भगवान्का नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तथा दुर्वासाऋषिकृत "महिम्निस्तोत्र" में ऐसा कहा है—

तत्तदर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी । कर्त्ताहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः ॥ १ ॥

यहाँ—"ग्ररहंत तुम हो'' इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये ग्ररहंतके भगवानपना प्रगट हुग्रा। तथा "हनुमन्नाटक" में ऐसा कहा है—

यं शैनाः समुपासते त्रिव इति त्रह्मोति वेदान्तिनः वौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्चेति नैयायिकाः ।

<sup>\*</sup> अर्थात् मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और मात्रों वा पदार्थोंमें मेरा मन नहीं है। मैं तो जिन-देवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

वर्हिन्तत्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः . सोऽयं वो विद्धातु वांबितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः ॥ १ ॥

यहाँ छहों मतोंमें एक ईश्वर कहा वहाँ अरहन्तदेवके भी ईश्वरपना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे-जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भो मानो।

उससे कहते हैं — तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिये तुम्हारे मतमें ग्ररहंतके ईश्वरपना सिद्ध हुग्रा। हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवा-दिकको ईश्वर मानें। जैसे—कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई भूठे रत्न दिखाये। वहाँ भूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके ग्रर्थ समान कहता है; सच्चे रत्न-वाला कैसे समान माने? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण करता है, ग्रन्यमती भूठे निरूपित करता है। वहाँ ग्रन्यमती ग्रपनी समान महिमाके ग्रर्थ सर्वको समान कहता है, परन्तु जैनी कैसे मानें? तथा "रुद्रयामलतंत्र" में भवानी सहस्रनाममें ऐसा कहा है—

"कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी। जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी॥ १॥"

यहाँ भवानोके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगट किया। तथा 'गरोश पुरारा' में ऐसा कहा है—

''जैनं पशुपतं सांख्यं ।"

तथा व्यासकृत सूत्रमें ऐसा कहा है—.

''जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः ।

इत्यादि उनके शास्त्रोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासित हं।ता है। तथा भागवतके पंचमस्कंघमें ऋषभावतारका वर्णन : है। वहाँ उन्हें करुणा-

अवह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है। इसमें वताया है कि जिसको शेव लोग शिव कह-कर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, वौद्ध ब्रुद्धदेव कहकर, नेयायिक कर्त्ता कहकर, जेती अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रेलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करें।

अक्ष्यवित स्याद्वादिनः इति खरडा प्रतौ पाठः ।

<sup>÷</sup> भागवत स्कंध ४ अध्याय ४, २६।

मय, तृष्णादि रहित घ्यानमुद्राघारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है; उनके अनुसार अर्हत राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि अवतारोंके अनुसार अन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके अनुसार जैनमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिये—कृष्णादि अव-तारोंके अनुसार विषयकषायोंकी प्रवृत्ति होती है; ऋषभावतारके अनुसार वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियोंको समान भाननेसे धर्म-अधर्मका विशेष नहीं रहेगा और विशेष माननेसे जो भली हो वह अंगीकार करना।

तथा दशावतार चिरत्रमें—"बद्धवापद्मासनं यो नयनयुगिमदं न्यस्य नासाग्र-देशे" इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप ग्ररहंतदेव समान लिखा है; सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो ग्ररहंतदेव पूज्य सहज ही हुये।

तथा काशीखंडमें देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यित हुन्ना, लक्ष्मीको विनयश्री म्नायिका की, गरुड़को श्रावक किया ऐसा कथन है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुम्ना वहाँ जैनी भेष वनाया, इसलिये जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासित होते हैं। तथा 'प्रभास पुराण' में ऐसा कहा है—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम् ।
तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥ १ ॥
''पद्मासनमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्वरः ।
नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥ २ ॥
कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशकः ।
दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियङ्गफलप्रदः ॥ ३ ॥"

यहाँ वामनको पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुआ कहा है; उसीका नाम शिव कहा है। तथा उसके दर्शनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। तथा प्रभास पुराण में कहा है—

रैवताद्रौ जिनो नेमियु गादिर्विमलाचले । ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ १ ॥"

यहाँ नेमिनाथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्थानको ऋषिका ग्राश्रम मुक्तिका कारण कहा ग्रौर युगादिके स्थानको भी ऐसा ही कहा, इसलिये उत्तम पूज्य ठहरे। तथा 'नगर पुराण' में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है—

"अकारादिहकारन्तमृद्धिभोरेफसंयुतम् । नादिवन्दुकलाकान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥ १ ॥ एतद्देवि परं तत्त्वं यो विज्ञानातितत्त्वतः । संसारबन्धनं छित्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ २ ॥"

यहाँ 'ग्रहँ' ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है। उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति कही; सो 'ग्रहँ' पद जैनमत उक्त है। तथा नगर पुराग्यमें कहा है—

> ''दशिमभोजितैर्विषेः यत्फलं जायते कृते । सुनेरईत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥ १ ॥"

यहाँ कृतयुगमें दस ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना फल किलयुगमें ग्रहँतभक्तमुनिको भोजन करानेका कहा है, इसिलये जैनमुनि उत्तम ठहरे। तथा 'मनुस्मृति' में ऐसा कहा है—

कुलादिबीनं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः । चन्नुष्मान् यशस्त्री वामिचन्द्रोऽब प्रसेननित् ॥ १ ॥ मरुदेवी च नामिश्च भरते कुल सत्तमाः । अष्टमो मरुदेव्यां तु नामेजति उरक्रमः ॥ २ ॥ दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । नीतित्रितयकर्तां यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥"

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमें कुलकरोंके नाम कहे हैं भ्रौर यहाँ प्रथमिजन युगके श्रादिमें मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार है तो जैनमत युगके श्रादिहीसे है, श्रौर प्रमाणभूत कैसे न कहें ? तथा ऋग्वेदमें ऐसा कहा है—

"ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विश्वतितीर्थंकरान् ऋषमाद्यान् वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं नग्नम्रुपविस्पृसामहे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं..... इत्यादि ।

तथा यजुर्वेदमें ऐसा कहा है— ॐ नमो वर्हतो ऋषभाय । तथा ऐसा कहा है— ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहृतमध्वरं यहेष्ठ नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं प्रशुर्हिन्
माहुतिरिति स्वाहा । ॐ त्रातारिमद्रं ऋषमं वद्नित । अमृतारिमद्रं हवे सुगतं सुपार्विमद्रं हवे
शक्रमर्जितं तद्वर्द्धमानपुरुह्तिमद्रमाहुरिति स्वाहा । ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्व्भ सनातनं
उपिम वीरं पुरुषमहैतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ स्वस्तिन इन्द्रो शृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्द्भों वरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुवलायुवी श्रमाजातायु । ॐ रक्ष रक्ष बरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं
वरिष्टनेमिः स्वाहाः ।

सो यहाँ जैन तीथँकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे। तथा यहाँ यह भासित हुआ कि—इनके पीछे वेदरचना हुई है। इस प्रकार अन्यमतके ग्रन्थोंकी साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हढ़ हुई। तथा जिनमतको देखनेसे वे मत किल्पत ही भासित होते हैं; इसिलये जो अपने हितका इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैनवर्मको ग्रंगीकार करो।

तथा अन्यमतों में पूर्वापर विरोध मासित होता है। पहले अवतार में बेदका उद्धार किया, वहाँ यज्ञादिक में हिसादिक का पोपण किया और बुद्धावतार में यज्ञ में निदक होकर हिसादिक का निपेध किया। वृपभावतार में वीतराग संयमका मार्ग दिखाया और कृष्णा—वतार में परस्ती रमणादि विषयक पायादिक का मार्ग दिखाया। अव यह संसारी किसका कहा करे? किसके अनुसार प्रवर्ते १ और इन सब अवतारों को एक बतलाते हैं, परन्तु एक भी कदाचित् किसी प्रकार कदाचित् किसी प्रकार कहते हैं व प्रवर्त्तते हैं, तो इसे उनके कहने की व प्रवर्त्तन की प्रतीति कैसे आये १ तथा कहीं को धादिक पायों का व विषयों का निपेध करते हैं, कहीं लड़ने व विषयों के स्वाचित् सेवन का उपदेश देते हैं; वहाँ प्रारव्ध बतलाते हैं। सो विना को बादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हों तो यह भी मानें, परन्तु या तो होते नहीं हैं। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी को बादि हुए न मानें, तो अलग को बादि कौन हैं जिनका निषेध किया? इसलिये ऐसा नहीं बनता; पूर्वापर विरोध है। गीता में वीतरागता वतल कर लड़ने का उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासित होता है। तथा ऋपीश्वरादिकों द्वारा आप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा को धार करने पर निद्ध-पना कैसे नहीं हुआ? इत्यादि जानना। तथा "अपुत्रस्य गतिनास्ति" ऐसा भी कहते हैं और भारतमें ऐसा भी कहा है—

<sup>#</sup> यजुर्वेद अ० २४ म० १६ अष्ट ६१ अ० ६ वर्ग१।

## थनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् । दिवं गतानि राजेन्द्र यकुत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है—

> मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कंदमक्षणम् । ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः ।। १ ।। वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः । वृथा च पौष्करी यात्रा कृतस्नं चान्द्रायणं वृथा ।।२।। चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः । तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणश्तैरपि ।। ३।।

इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रिभोजनका व कन्दफल-भक्षरणका निषेध किया; तथा बड़े पुरुषोंको मद्य-मांसादिकका सेवन
करना कहते हैं, त्रतादिमें रात्रिभोजन व कंदादि भक्षरण स्थापित करते हैं; इस प्रकार
विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार ग्रनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन ग्रन्यमतके शास्त्रोंमें
हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके ग्रथं यथाथं
कहा ग्रीर कहीं विषयकषायका पोषण करनेके ग्रथं ग्रन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर
विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? ग्रन्यमतोंमें जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका
पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैनमतमें पाये जाते हैं, ग्रीर विपरीत वचन हैं वे उनके
किल्पत हैं। जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक
होजाते हैं, इसलिये ग्रन्यमतका कोई ग्रंग भला देखकर भी वहाँ श्रद्धानादिक नहीं
करना। जिस प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना।

तथा यदि कोई उत्तमधर्मका ग्रंग जिनमतमें न पाया जाये ग्रौर ग्रन्यमतमें पाया जाये, ग्रथवा किसी निषिद्ध धर्मका ग्रंग जिनमतमें पाया जाये ग्रौर ग्रन्यत्र न पाया जाये तो ग्रन्यमतका ग्रादर करो; परन्तु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं; क्योंकि सर्वज्ञके ज्ञानसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिये ग्रन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनमतके हढ़ श्रद्धानादिक करना। तथा कालदोषसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पित रचना-की है, सो बतलाते हैं—

#### [ रवेताम्बर मत निराकरण ]

श्वेताम्वर मतवाले किसीने सूत्र वनाये उन्हें गण्धरके वनाये कहते हैं। सो उनसे पूछते हैं---गणवरने ग्राचारांगादिक वनाये हैं सो तुम्हारे वर्तमानमें पाये जाते हैं इतने प्रमाणसहित वनाये थे या वहुत प्रमाणसहित वनाये थे ? यदि इतने प्रमाण-सहित ही किये थे तो तुम्हारे शास्त्रोंमें ग्राचारांगादिकके पदोंका प्रमाण ग्रठारह हजार ग्रादि कहा है, सो उनकी विघि मिला दो ! पदका प्रमागा क्या ? यदि विभक्तिके श्रन्तको पद कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणसे वहुत पद हो जायेंगे, श्रौर यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस एक पदके साविक ( किंचित् ग्रविक ) इक्यावन करोड़ श्लोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, इसलिये वनता नहीं है। तथा भ्राचारांगादिकसे दश्वैकालिकादिका प्रमाण कम कहा है; श्रौर तुम्हारे ग्रियक हैं, सो किस प्रकार वनता है ? फिर कहोगे—"श्राचारांगा-दिक वड़े थे; कालदोप जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शास्त्र वनाये हैं।" तत्र प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमाण नहीं है। तथा ऐसा प्रवन्य है कि—वड़ा ग्रन्थ वनाये तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सहित करता है और छोटा ग्रन्थ वनाये तो वहाँ संक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्व दूटता नहीं है। ग्रौर किसी वड़े ग्रन्थमेंसे थोड़ा-सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्घ नहीं मिलेगा—कथनका अनुक्रम दूट जायगा। परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें तो कयादिकका भी सम्वन्व मिलता भासित होता है-दूटकपना भासित नहीं होता । तथा ग्रन्य कवियोंसे गणवरकी वुद्धि तो ग्रधिक होगी, उनके वनाये ग्रन्योंमें थोड़े शब्दोंमें बहुत ग्रर्थ होना चाहिये; परन्तु ग्रन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता नहीं है।

तथा जो ग्रन्थ वनाये वह ग्रपना नाम ऐसा नहीं रखता कि—"ग्रमुक कहता है," "मैं कहता हूँ" ऐसा कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें "हे गौतम ! व "गौतम कहते हैं" ऐसे वचन हैं। परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्भव हैं जब ग्रौर कोई कर्ता हो। इसलिये यह सूत्र गए। वरक़त नहीं हैं, ग्रौरके वनाये गये हैं। गए। वरके नामसे किल्पत-रचनाको प्रमाण कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते।

तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि—गराघर सूत्रोंके अनुसार कोई दशपूर्वधारी हुए हैं, उसने यह सूत्र वनाये हैं। वहाँ पूछते हैं—यदि नये ग्रन्थ वनाये हैं तो नया नाम रखना था, भ्रंगादिकके नाम किसलिये रखे ? जैसे—कोई वड़े साहूकारकी कोठीके

يا.

नामसे अपना साहूकारा प्रगट करे—ऐसा यह कार्य हुआ। सच्चेको तो जिस प्रकार दिगम्बरमें ग्रन्थोंके ग्रीर नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना योग्य था। ग्रंगादिकके नाम रखकर गण्धरकृतका अम किसलिये उत्पन्न किया? इसलिये गण्धरके, पूर्वधारीके वचन नहीं हैं। तथा इन सूत्रोंमें विश्वास करानेके ग्रथं जो जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा जो कल्पित रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपना भासित होता है वही बतलाते हैं—

## [ अन्य लिंगसे मुक्तिका निषेध ]

भ्रन्यलिंगीके व गृहस्थके व स्त्रीके व चाण्डालादि शूद्रोंके साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होना मानते हैं, सो बनता नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-च।रित्रकी एकता मोक्षमार्ग है; परन्तु वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं:—

## अरहन्तो महादेवो जावजीवं सुसाहणो गुरुणो । जिणपण्णचं तत्तं ए सम्मत्तं मए गृहियं ॥ १ ॥

सो अन्यलिगीके अरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रग्गीततत्त्वका मानना किस प्रकार सम्भव है ? जब सम्यक्त्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे—अन्तरङ्गमें श्रद्धान होनेसे उनके सम्यक्त्व होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रशंसादिक करने पर भी सम्यक्त्वको अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके परचात् आप विपरीत लिंगका घारक कैसे रहेगा ? श्रद्धान होनेके परचात् महाव्रतादि अंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र होता है, वह अन्यलिगमें किस प्रकार बनेगा ? यदि अन्यलिगमें भी सम्यक्चारित्र होता है तो जैनलिंग अन्यलिंग समान हुआ, इसलिये अन्यलिंगोको मोक्ष कहना मिथ्या है । तथा गृहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिंसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्चारित्र होता है; तब सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे सम्भव है ? यदि कहोगे—अन्तरंग त्याग हुआ है, तो यहाँ तो तोनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं; सो महाव्रतोंमें तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किये बिना महाव्रत नहीं होते । महाव्रत बिना छट्ठा आदि गुणस्थान नहीं होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा ? इसलिये गृहस्थको मोक्ष कहना मिथ्यावचन है ।

٧.

#### [ इतिमुक्तिका निपेष ]

तथा खीको मोक्ष कहते हैं; सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, उससे मोक्षका कारण गुद्धभाव कैसे होगा ? क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हों, वही उत्कृष्ट पाप व धमं उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्रीके निःशंक एकान्तमें ध्यान वरना ग्रीर सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है। यदि कहोगे—एक समयमें पुरुषवेदी व स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदीको सिद्धि होना किद्धान्तमें कही है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष मानते हैं। परन्तु यहाँ वह भाववेदी है या द्रव्यवेदी है ? यदि भाववेदी है तो हम मानते ही हैं; तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुप-स्त्रीवेदी तो लोकमें प्रचुर दिखायी देते हैं, ग्रीर नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं; तो एक समयमें मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भव हैं ? इसलिये उच्यवेदकी ग्रपेक्षा कयन नहीं वनता। तथा यदि कहोगे— नववें गुण्एस्थान तक वेद कहे हैं; सो भी भाववेदकी ग्रपेक्षा ही कथन हैं। द्रव्यवेदकी ग्रपेक्षा हो तो चीदहवें गुण्एस्थानपर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भव हो। इसलिये स्त्रीको मोक्षका कहना मिथ्या है।

#### [श्रूमुक्तिका निपेष]

तथा शूत्रोंको मोक्ष कहते हैं; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्य सन्मानादिक पूर्वक दानादिक कैसे देंगे ? लोकविरुद्ध होता है। तथा नीच कुलवालोंके उत्तम परिग्राम नहीं हो सकते। तथा नीच गोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुग्रस्थानपर्यन्त ही है; ऊपरके गुग्रस्थान चड़े विना मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे—संयम घारण करनेके पश्चात् उसके उच्चगोत्रका उदय कहते हैं, तो संयम घारण करने—न करनेकी अपेक्षासे नीच-उच्चगोत्रका उदय ठहरा। ऐसा होनेसे असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर क्षत्रियादिकको भी नीच गोत्रका उदय ठहरेगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे तो चाण्डालादिकके भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्रका उदय कहो ! उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रोंमें भी पंचम गुग्रस्थानपर्यन्त ही कहा ई। सो किल्पत कहनेमें पूर्वापर विरोध होगा ही होगा; इसलिये शूद्रोंको मोक्ष कहना मिथ्या है।

इस प्रकार उन्होंने सर्वको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्वको भला मनाना, मोक्षकी लालच देना और अपने किल्पत मतकी प्रवृत्ति करना। परन्तु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है।

### [ बक्केरोंका निराकरण ]

तथा उनके शास्त्रोंमें "ग्रेखेरा" कहते हैं। वहाँ कहते हैं—हुण्डावसिप्पणीके निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं। सो काल दोषसे कितनी ही बातें होती हैं, प्रन्तु प्रमाणिवरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हों तो ग्राकाशके फूल, गधेके सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है। वे श्रछेरा कहते हैं सो प्रमाण-विरुद्ध हैं। किसलिये? सो कहते हैं:—

वर्द्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े ऐसा कहते हैं। सो किसीका गर्भ किसीके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, अनुमानादिकमें नहीं भ्राता। तथा तीर्थंकरके हुआ कहें तो गर्भकल्याणक किसीके घर हुआ, जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ। कुछ दिन रत्नवृष्टि भ्रादि किसीके घर हुए, कुछ दिन किसीके घर हुए। सोलह स्वप्न किसीको आये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि असम्भव भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुईं और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। जन्मकल्याणादिमें उसका सन्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद घारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं हैं। तथा तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था हुई तो सर्वंत्र ही भ्रन्य स्त्रीका गर्भ ग्रन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव श्रनेक प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना बतलाते हैं वैसा यह कार्य हुआ। सो ऐसे निकृष्ट कालमें जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे सम्भव है? इसलिये यह मिथ्या है।

तथा मिल्ल तीर्थंकरको कन्या कहते हैं; परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें स्त्रीका स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदघारीके नहीं बनती। तथा तीर्थंकरके नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्त्रीके नग्नपना सम्भव नहीं है। इत्यादि विचार करनेसे ग्रसम्भव भासित होता है।

तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते हैं। सो बन्घ वर्णनमें तो भोगभूमियाको देवगति, देवायुहीका बन्घ कहते हैं, नरक कैसे गया? सिद्धान्तमें तो अनन्तकालमें जो बात हो वह भी कहते हैं। जैसे—तीसरे नरकपर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गतिका बन्घ नहीं कहा। सो केवली भूलते तो नहीं हैं; इसलिये यह मिथ्या है। इस प्रकार सर्व अछेरे असम्भव जानना। तथा वे कहते हैं—इनको छेड़ना नहीं, सो भूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता है।

तथा यदि कहोगे—दिगम्बरमें जिस प्रकार तीर्थंकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मान-मंग इत्यादि कार्य कालदोपसे हुम्रा कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए। परन्तु यह कार्य तो प्रमाण्यिक्द नहीं हैं; अन्यके होते थे सो महन्तोंके हुए, इसलिये कालदोप कहा है। गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष-अनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना कैसे सम्भव है? तथा अन्य भी बहुत ही कथन प्रमाण्यिक्द कहते हैं। जैसे कहते हैं—सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीसे प्रश्न करते हैं, केवली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीवके मनकी बात मन:पर्ययज्ञानीके विना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन जड़-आकारमात्र है, उत्तर किसने दिया? इसलिये यह मिय्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाण्यिक्द कथन किये हैं, इसलिये उनके आगम किएत जानना।

#### [ केत्रलीके आहार-निहारका निराकरण ]

तथा वे व्वेताम्बर मतवाले देव-गुरु-धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपित करते हैं। वहाँ केवलीके क्षुवादिक दोप कहते हैं सो यह देवका स्वरूप ग्रन्यथा है; कारएा कि क्षुवादिक दोप होनेसे श्राकुलता होगी तव ग्रनन्तसुख किस प्रकार वनेगा ? फिर यदि कहोगे-शरीरको ध्रुवा लगती है, ग्रात्मा तदूप नहीं होता; तो क्षुवादिकका उपाय ग्राहा-रादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? क्षुघादिसे पीड़ित हो तभी म्राहार ग्रहण करेगा। फिर कहोने-जिस प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार ग्राहार ग्रहण होता है। सो विहार तो विहायोगित प्रकृतिके उदयसे होता है भ्रौर पीड़ाका उपाय नहीं है तथा वह विना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा जाता है। तथा भ्राहार है वह प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षुवासे पीड़ित होने पर ही ग्रह्ण करता है। तथा ग्रात्मा पवनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत् आहार नहीं है। यदि कहोगे-सातावेदनीयके उदयसे म्राहार ग्रहण होता है, सो भी वनता नहीं है। यदि जीव क्षुवादिसे पीड़ित हो, पश्चात् ग्राहारादिक ग्रहणसे सुख माने, उसके ग्राहारादिक साताके उदयसे कहे जाते हैं। म्राहारादिकका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो ऐसा तो है नहीं; यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवोंके है, वे निरन्तर ग्राहार क्यों नहीं करते ? तथा महामुनि उपवासादि करें उनके साताका भी उदय ग्रीर निरन्तर भोजन करनेवालोंको ग्रसाताका भी उदय सम्भव है। इसलिये जिस प्रकार विना इच्छा विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है, उसी प्रकार विना इच्छा केवल सातावेदनीय हीके उदयसे म्राहारका ग्रहण सम्भव नहीं है।

फिर वे कहते हैं—सिद्धान्तमें केवलीके क्षुघादिक ग्यारह परीषह कहे हैं, इस-लिये उनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है। तथा ग्राहारादिक बिना उनकी उपशांतता कैसे होगी ? इसलिये उनके ग्राहारादि मानते हैं।

समाधान:—कर्मंप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीत्र भेदसहित होता है। वहाँ ग्रति
मन्द उदय होनेसे उस उदयजित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसिलये मुख्यख्पसे ग्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सद्भाव कहा जाता है। जैसे — नववें गुग्रस्थानमें
वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि किया व्यक्त नहीं है, इसिलये वहाँ ब्रह्मचर्य ही
कहा है। तारतम्यमें मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके ग्रसाताका उदय ग्रतिमन्द है; क्योंकि एक-एक कांडकमें ग्रनन्तवें भाग-ग्रनुभाग रहते हैं, ऐसे
बहुत ग्रनुभागकांडकोंसे व गुग्रसंक्रमग्रादिसे सत्तामें ग्रसातावेदनीयका ग्रनुभाग ग्रत्यन्त
मन्द हुगा है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्यक्त नहीं होती जो शरीरको क्षीग्र करे। ग्रौर
मोहकं ग्रभावसे क्षुधादिकजितत दु:ख भी नहीं है, इसिलये क्षुधादिकका ग्रभाव कहा जाता
है ग्रौर तारतम्यमें उसका सद्भाव कहा जाता है। तथा तूने कहा—ग्राहारादिक बिना
उसकी उपशांतता कैसे होगी ? परन्तु ग्राहारादिकसे उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो
मन्द उदय कैसे रहा ? देव, भोगभूमिया ग्रादिकके किचित् मन्द उदय होनेपर भी बहुत
काल परचात् किचित् ग्राहार ग्रहग्र होता है तो इनके ग्रतिमन्द उदय हुग्रा है, इसिलये
इनके ग्राहारका ग्रभाव सम्भव है।

फिर वह कहता है — देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख थोड़ी श्रीर बहुत काल पश्चात् लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका ग्रीदारिक है; इस-लिये इनका शरीर श्राहार बिना देशेन्यून कोटि पूर्व पर्यन्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है ?

समाधान: — देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कमंके ही निमित्तसे है। यहाँ केवलज्ञान होनेपर ऐसा ही कमंका उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसकी भूख प्रगट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते; छाया होती थी अब नहीं होती; शरीरमें निगोद थी, उसका अभाव हुआ। बहुत प्रकारसे जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसेका तैसा रहे ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल होजाता है, इनका आयुपर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता; इसलिये अन्य मनुष्यों-की और इनके शरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेगा—देवा-

दिकके आहार ही ऐसा है जिससे बहुतकालकी मूख मिट जाये, परन्तुं इनकी मूख काहेसे मिटी और शरीर पुट किस प्रकार रहा ? तो सुन, असाताका एदेय मन्दे होनेसे मिटी, और प्रति समय परम औदारिक शरीरवर्गणाका ग्रहण होता है स्मा वह ने क्यां ना हो और इसिलये ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे क्षुवादिक व्याप्त न हों और शरीर शियल न हो। सिद्धान्तमें इसीकी अपेक्षा केवलीको आहार कहा है। तथा अन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई योड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर पुष्ट बहुत होय; कोई बहुत आहार ग्रहण करता है और शरीर कीण रहता है। तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है, वा ऋदिवारी मुनि उपवासादि करते हैं तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है; किर केवलोके तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनके ग्रनादिक विना शरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्चर्य हुआ ? तथा केवली कैसे आहारको जायेंगे ? कैसे याचना करेंगे ?

तया वे ग्राहारको जायें तो समवसरण वाली कैसे रहेगा ? ग्रथवा ग्रन्यका ला देना ठहराग्रोगे तो कीन ला देगा ? उनके मनकी कीन जानेगा ? पूर्वमें उपवासा-दिकी प्रतिज्ञा की यो उसका कैसे निर्वाह होगा ? जीव ग्रंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो वहाँ कैसे ग्राहार ग्रहण करेंगे ? इत्यादि विच्छता भासित होती है। तया वे कहते हैं — ग्राहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किसीको दिखायी नहीं देता। सो ग्राहार ग्रहणको निष्य जाना, तव उसका न देखना ग्रतिशयमें लिखा है, सो उनके निष्यपना तो रहा, ग्रीर दूसरे नहीं देखते हैं तो क्या हुगा ? ऐसे ग्रनेक प्रकार विच्छता उत्पन्न होती है।

तथा ग्रन्य ग्रविवेकताकां वातें सुनो—केवलोके निहार कहते हैं, रोगादिक हुए कहते हैं ग्रांर कहते हैं—किसीने तेजोलेक्या छोड़ी, उससे वर्द्धमानस्वामीके पेठूं गाका (पेचिसका) रोग हुग्रा, उससे वहुत वार निहार होने लगा। यदि तीर्थंकर केवलीके भी ऐसे कर्मका उदय रहा ग्रीर ग्रतिशय नहीं हुग्रा तो इन्द्रादि द्वारा पूज्यपना कैसे शोभा देगा? तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं ? कोई सम्मवित वातें नहीं हैं। तथा जिस प्रकार रागादियुक्त छश्चस्थके किया होती है उसी प्रकार केवलीके किया ठहराते हैं। वर्द्धमानस्वामीक उपदेशमें 'हे गौतम!' ऐसा वारम्वार कहना ठहराते हैं; परन्तु उनके तो ग्रपने कालमें सहज दिव्यव्वनि होती है, वहाँ सर्वको उपदेश होता है, गौतमको सम्बोबन किस प्रकार वनता है ? तथा केवलीके नमस्कारादि किया ठहराते हैं, परन्तु

अनुराग बिना वन्दना संभव नहीं है। तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परन्तु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं है सो कैसे बनती है? तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते हैं, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा १ इतनी रचनाका समावेश वहाँ कैसे होगा १ तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ नहीं है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ? तथा कहते हैं—केवली उपदेश देनेको गये; सो घर जाकर उपदेश देना अति रागसे होता है और वह मुनिके भी सम्भव नहीं है तो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्रकृपित करते हैं। केवली शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उनके अघातियोंके उदयसे संभवित क्रिया कोई होती है; परन्तु उनके मोहादिकका अभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो क्रिया हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मन्द हुआ है; ऐसा मन्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; इसलिये अन्य जीवोंके पाप उदयसे जो क्रिया होती देखी जाती है, वह केवलीके नहीं होती। इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य जैसी क्रियाका सद्भाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्रकृपित करते हैं।

## [ मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतियेघ ]

तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं। ग्रुनिके वस्त्रादिक चौदह उपकरणक्ष कहते हैं। सो हम पूछते हैं—मुनिको निर्मन्थ कहते हैं, ग्रौर मुनिपद लेते समय नव प्रकार के सवं परिग्रहका त्याग करके महाव्रत ग्रंगीकार करते हैं; सो यह वस्त्रादिक परिग्रह हैं या नहीं ? यदि हैं तो त्याग करनेके परचात् किसलिये रखते हैं ? ग्रौर नहीं हैं तो वस्त्रादिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ? सुवर्णादिकको परिग्रह कहो। तथा यदि कहोगे—जिस प्रकार क्षुधाके ग्रथं ग्राहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शीत—उच्चादिकके ग्रथं वस्त्रादिक ग्रहण करते हैं; परंतु मुनिपद ग्रंगीकार करते हुए ग्राहारका त्याग नहीं किया है, परिग्रहका त्याग किया है। तथा ग्रन्नादिकका संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जार्ये वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादिकका संग्रह करना व पहिनना वह सर्व ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोगे—शरीरकी स्थितिके ग्रथं वस्त्रादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परिग्रह नहीं कहते

<sup>ः</sup> पात्र-१, पात्रवन्व-२, पात्रकेसरिकर-३, पटिलकाएँ ४-४, रजस्त्राण्-६, गोच्छक-७, रजोहरण्-८, मुखवस्त्रिका-६, दो सूती कपड़े १०-११, एक ऊनी कपड़ा-१२, मात्रक-१३, चोलपट्ट-१४। —देसो, बृहत्क० ग्रु० ड० ३ मा० गा० ३६६२ से ३६६४ तक।

सो श्रद्धानमें तो चव सम्यग्हिष्ट हुम्रा तभी समस्त पर्द्रव्योंमें ममत्वका ग्रमाव हुम्रा; उस म्रपेक्षासे चौथा गुरास्थान ही परिग्रह रहित कहो ! तथा प्रवृत्तिमें ममत्व नहीं है तो कैसे ग्रहण करते हैं ? इसलिये वस्त्रादिकका ग्रहण-घारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा। फिर कहोगे-विद्यादिकको कोई ले जाये तो क्रोध नहीं करते व क्षुधादिक लगे तो उन्हें वेचते नहीं हैं वा वस्त्रादिक पहिनकर प्रमाद नहीं करते; परिएामोंकी स्थिरता द्वारा धर्म ही साधन करते हैं, इसलिये ममत्व नहीं है। सो वाह्य क्रोघ भले न करो, परन्तु जिसके ग्रहरामें इप्रवृद्धि होगी उसके वियोगमें ग्रनिष्टवृद्धि होगी ही होगी। यदि इष्टवृद्धि नहीं है तो उसके ग्रयं याचना किसलिये करते हैं ? तथा वेचते नहीं हैं, सो घातु रखनेसे ग्रपनी हीनता जानकर नहीं वेचते । परन्तु जिस प्रकार घनादिका रखना है उसी प्रकार वस्त्रादिका रखना है। लोकमें परिग्रहके चाहक जीवोंको दोनोंकी इच्छा है; इसलिये चोरादिकके भयादिकके कारए। दोनों समान हैं। तथा परिएामोंकी स्थिरता द्वारा धर्म-सावनहीसे परिग्रहपना न हो, तो किसीको वहुत ठंड लगेगी वह रजाई रखकर परि-एगामों की स्थिरता करेगा ग्रीर घर्म सावेगा; सो उसे भी निष्परिग्रह कही ? इस प्रकार गृहस्यवर्म-मुनिवर्ममें विशेष क्या रहेगा ? जिसके परिपह सहनेकी शक्ति न हो, वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम गृहस्थवमं; ग्रीर जिसके परिणाम निर्मल होनेसे परीपहसे व्याकुल नहीं होते, वह परिग्रह न रखे ग्रीर धर्म साधन करे उसका नाम मुनिवर्म, - इतना ही विशेष है।

फिर कहोगे—शीतादिके परिषहसे व्याकुल कैसे नहीं होंगे ? परन्तु व्याकुलता तो मोहउदयके निमित्तसे है; ग्रौर मुनिके छठवें ग्रादि गुण्एस्थानोंमें तीन चौकड़ीका उदय नहीं है तथा संज्वलनके सर्वघाती स्पढ़ंकोंका उदय नहीं है, देशघाती स्पढ़ंकोंका उदय है सो उनका कुछ वल नहीं है। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिको सम्यग्मोहनीयका उदय है, परन्तु सम्यक्त्वका घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती संज्वलनका उदय परिणामोंको व्याकुल नहीं कर सकता। ग्रहो ! मुनियोंके ग्रौर दूसरोंके परिणामोंको समानता नहीं है। ग्रौर सबके सर्वघातीका उदय है, इनके देशघातीका उदय है इसलिये दूसरोंके जैसे परिणाम होते हैं वैसे इनके कदाचित् नहीं होते। जिनके सर्वघाती कपायोंका उदय हो वे गृहस्य ही रहते हैं ग्रौर जिनके देशघातीका उदय हो वे मुनिधमं ग्रंगीकार करते हैं; उनके परिणाम शीतादिकसे व्याकुल नहीं होते, इसलिये वस्त्रादिक नहीं रखते। फिर कहोगे—जैनशास्त्रोंमें मुनि चौदह उपकरण रखे—ऐसा कहा है; सो तुम्हारे ही शास्त्रामें कहा है, दिगम्वर जैनशास्त्रोंमें तो कहा नहीं है; वहाँ तो लँगोट मात्र परिग्रह रहने पर

35...

भी ग्यारहवीं प्रतिमाने धारीको श्रावक ही कहा है। अब यहाँ, विचार करो कि—दोनोंमें किल्पत वचन कौन है ? प्रथम तो किल्पत रचना कषायी हो वह करता है; तथा कषायी हो वही नीचपदमें उच्चपना प्रगट करता है। यहाँ दिगम्बरमें वस्ताद रखनेसे धर्म होता ही नहीं है—ऐसा तो नहीं कहा, परन्तु वहाँ श्रावकधमं कहा है; श्वेताम्बरमें मुनिधमं कहा है। इसिलये यहाँ जिसने नीची क्रिया होनेपर उच्चत्व पद प्रगट किया वही कषायी है। इस किल्पत कथनसे अपनेको वस्तादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगें; इसिलये मानकषायका पोषण किया और दूसरोंको सुगमिकयामें उच्चपदका होना दिखाया, इसिलये बहुत लोग लग गये। जो किल्पत मत हुए हैं वे इसी प्रकार हुए हैं। इसिलये कपायी होकर बस्नादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तिसे विरुद्ध भासित होता है; इसिलये यह किल्पत बचन हैं ऐसा जानना।

फिर कहोगें—दिगम्बरमें भी शास्त्र, पींछी श्रादि उपकरण मुनिके कहे हैं, उसी प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ?

समाघानः — जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। सो यहाँ शीतादिककी वेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे, परन्तु घर्ममें उनका क्या प्रयोजन ? वे तो पापके कारए। हैं; धर्ममें तो जो धर्मके उपकारी हों उनका नाम उपकरण है। वहाँ शास्त्र ज्ञानका कारण, पींछी दयाका कारण, कमण्डल शौचका कारण है, सो यह तो घर्मके उपकारी हुए, वस्त्रादिक किस प्रकार वर्मके उपकारी होंगें ? वे तो शरीरसुखके अर्थ ही घारण किये जाते हैं। और सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखायें, पींछीसे वुहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें, व मैल उतारें, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं; परन्तु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते। इसलिये धर्मके साधनको परिग्रह संज्ञा नहीं है; भोगके साधनको परिग्रह संज्ञा होती है ऐसा जानना । फिर कहोगे-कमण्डलसे तो शरीरहीका मल दूर करते हैं; परन्तु मुनि मल दूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नहीं रखते हैं। शास्त्र पढ़ना ग्रादि कार्य करते हैं, वहाँ मललिप्त हों तो उनकी अविनय होगी, लोकनिंद्य होंगे, इसलिये इस धर्मके अर्थ कमंडल रखते हैं। इस प्रकार पींछी ग्रादि उपकरण सम्भवित हैं, वस्नादिको उपकरण संज्ञा सम्भव नहीं है। काम, अरित आदि मोहके उदयसे विकार वाह्य प्रगट हो, तथा शीतादि सहे नहीं जायेंगे, इसलिये विकार ढेंकनेको व शीतादि मिटानेको वस्नादि रखते हैं श्रीर मानके उदयसे श्रपनी महंतता भी चाहते हैं, इसलिये उन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण ठहराया है।

तथा घर-घर याचना करके ग्राहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते हैं कि-याचना धर्मका ग्रङ्ग है या पापका ग्रङ्ग है ? यदि धर्मका ग्रङ्ग है तो मांगने-वाले सर्व धर्मात्मा हुए; ग्रौर पापका ग्रङ्ग है तो मुनिके किस प्रकार सम्भव है ?

फिर यदि तू कहेगा-लोभसे कुछ घनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो वर्म साधनके अर्थ शरीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये आहारादिककी याचना करते हैं ?

समावान:-- श्राहारादिसे धर्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है; इसिलये शरीरसुखके अर्थ अति लोभ होनेपर याचना करते हैं। यदि अतिलोभ न होता तो श्राप किसलिये माँगता ? वे ही देते तो देते, न देते तो न देते । तथा अतिलोभ हुत्रा वही पाप हुआ, तब मुनिधर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म क्या साधेगा ? अब वह कहता है -- मनमें तो ब्राहारकी इच्छा हो श्रीर याचना न करें तो मानकपाय हुआ, श्रीर याचना करनेमें पर हीनता ग्राती है सो गर्वके कारण याचना न करे तो मानकषाय हुआ। ग्राहार लेना था सो माँग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनिधमं किस प्रकार नष्ट हुआ ? सो कहो। उससे कहते हैं :--

जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्द है सो दूकान पर तो वैठे ग्रौर मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देनरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नहीं करता है, स्वयमेव कोई आये तो अपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया, मानकषाय तो तव होगी जव छल करनेके अर्थ वा अपनी महंतताके अर्थ ऐसा स्वांग करे। परन्तु अच्छे व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार मुनियोंके श्राहारादिककी इच्छा मन्द है। वे ग्राहार लेने ग्राते हैं ग्रीर मनमें ग्राहार लेनेकी इच्छा भी है, परन्तु ग्राहारके ग्रर्थ प्रार्थना नहीं करते; स्वयमेव कोई दे ती ग्रपनी विधि मिलने पर ग्राहार लेते हैं, वहाँ उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया-मान तो तव होगा जब छल करनेके ग्रर्थ व महंतताके ग्रर्थ ऐसा स्वांग करें, परन्तु मुनियोंके ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं हैं। यदि इसी प्रकार माया-मान हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सवके माया ठहरेगी और जो उच्चपदवीके घारक नीचवृत्ति ग्रंगीकार नहीं करते उन सवके मान ठहरेगा-ऐसा ग्रनर्थं होगा! तथा तूने कहा-"ग्राहार माँगनेमें ग्रतिलोभ क्या

हुआ ?" सो अतिकषाय हो तब लोकिन बार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है; और माँगना लोकिन हैं, उसे भी अंगीकार करके आहारकी इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसिलये यहाँ अतिलोम हुआ। तथा तूने कहा—"मुनिधमं केंसे नष्ट हुआ ?" परन्तु मुनिधमंमें ऐसी तीव्रकषाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके आहार देनेका परिणाम नहीं था और इसने उसके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच हुआ और न देनेपर लोकिन होनेका भय हुआ, इसिलये उसे आहार दिया, परन्तु उसके (दातारके) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिंसाका सद्भाव आया। यदि आप उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो दबाकर कार्य कराना हुआ। तथा अपने कार्यके अर्थ याचनारूप वचन है वह पापरूप है, सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ। तथा उसके देनेको इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसिलये अदत्तग्रहण भी हुआ। तथा गृहस्थके घरमें खी जैसी-तैसी बैठी थी और यह चला गया, सो वहाँ ब्रह्मचर्यकी बाड़का भंग हुआ। तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; आहारादिके रखनेको पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ। इस प्रकार पाँच महाव्रतोंका भंग होनेसे मुनिधमं नष्ट होता है, इसिलये मुनिको याचनासे आहार लोना युक्त नहीं है।

फिर वह कहता है—मुनिके बाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है, सो मांगे बिना उस परीषहका सहना कैसे होगा ?

समाधान:—याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है। याचना न करनेका नाम याचनापरीषह है। जैसे—ग्ररित करनेका नाम अरित परीषह नहीं है, अरित न करनेका नाम अरितपरीषह है, ऐसा जानना। यिद याचना करना परीषह ठहरे तो रकादि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धमें होगा। ग्रीर कहोगे—मान घटानेके कारण इसे परीषह कहते हैं, तो किसी कषाय-कार्यके अर्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। जैसे—कोई लोभके ग्रथं अपने अपमानको भी न गिने तो उसके लोभकी तीव्रता है; उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। ग्रीर आपके कुछ इच्छा नहीं है, कोई स्वयमेव अपमान कर तो उसके महाधमें है; परन्तु यहाँ तो भोजनके लोभके ग्रथं याचना करके अपमान कराया इसलिये पाप ही है, धमें नहीं है। तथा वस्त्रादिकके ग्रथं भी याचना करता है, परन्तु वस्त्रादिक कोई धमेंका ग्रंग नहीं है, शरीर-सुखका कारण है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना। देखो, अपने धमेंस्प उच्चपदको याचना करके नीचा करते हैं सो उसमें धमेंकी हीनता होती है।—इत्यादि

अनेक प्रकारसे मुनिवर्ममें याचना आदि सम्भव नहीं है, परन्तु ऐसी असम्भवित क्रियाके धारकको साधु-गुरु कहते हैं; इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं।

## [ धर्मका वन्यया स्वरूप ]

तथा धर्मका स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, वही धर्म है; परन्तु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं सो कहते हैं:--

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है; उसकी तो प्रघानता नहीं है। ग्राप जिस प्रकार ग्ररहंतदेव-साघु-गुरु-दया-धर्मका निरूपएा करते हैं उसके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। वहाँ प्रथम तो ग्ररिहंतादिकका स्वरूप ग्रन्यथा कहते हैं; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व-श्रद्धान हुए विना सम्यक्त्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं। तथा तत्त्वोंके भी श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैं तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं कहते। गुग्गस्थान-मार्गगादिरूप जीवका, श्रगु-स्कन्यादिरूप श्रजीवका, पाप-पुण्यके स्थानोंका, अविरति आदि आस्रवोंका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्णराका, सिद्ध होनेके लिगादिके भेदोंसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रोंमें कहा है उस प्रकार सीख लेना, श्रीर केवलीका वचन प्रमाण है; ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानसे सम्यक्तव हुग्रा मानते हैं। सो हम पूछते हैं कि-ग्रैवेयिक जानेवाले द्रव्यलिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं ? यदि होता है तो उसे मिथ्यादृष्टि किसलिये कहते हैं ? भौर नहीं होता, तो उसने तो जैनलिंग घर्मवृद्धिसे घारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ? ग्रौर उसके वहुत शास्त्राम्यास है सो उसने जीवादिके भेद कैसे नहीं जाने ? ग्रीर ग्रन्यमतका लवलेश भी ग्रभिप्रायमें नहीं है, उसको ग्ररहंत वचनकी कैसे प्रतीति नहीं हुई ? इसलिये उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्यक्त्व नहीं हुआ। तथा नारकी, भोगभूमिया, तिर्यञ्च भ्रादिको ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुतकालपर्यन्त सम्यक्त्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यक्त्व हुआ है। इसलिये सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है। सच्चा स्वरूप है उसका वर्णन ग्रागे करेंगे सो जानना।

तया उनके शास्त्रोंका ग्रम्यास करना उसे सम्यक्तान कहते हैं; परन्तु द्रव्यिनगी मुनिके शास्त्राभ्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है, ग्रसंयत सम्यव्हिका विषयादिरूप जानना उसे सम्यक्तान कहा है। इसिलये यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप ग्रागें कहिंगें सो जानना।

तया उनके द्वारा निरूपित अणुव्रत-महाव्रतादिरूप श्रावक-यितका धर्म धारण करनेसे सम्यक्चारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहते हैं, वह कुछ पहले गुरु वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यिलगीके महाव्रत होनेपर भी सम्यक्-चारित्र नहीं होता, और उनके मतके अनुसार गृहस्थादिकके महाव्रतादि विना अंगीकार किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो आगे कहेंगे।

यहाँ वे कहते हैं—द्रव्यालिगीके ग्रन्तरंगमें पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, वाह्य ही हुए हैं, इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए ?

उत्तर:—यदि अन्तरंग नहीं है और वाह्य घारण करता है, तो वह कपटसे घारण करता है। और उसके कपट हो तो ग्रैवेयक कैसे जाये? वह तो नरकादिमें जायेगा। वन्त्र तो अन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसिलये अन्तरंग जैनधर्मरूप परिणाम हुए विना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है। तथा त्रतादिरूप अमोपयोगहीसे देवका बन्ध मानते हैं और उसीको मोसमार्ग मानते हैं, सो बन्धमार्ग-मोसमार्गको एक किया, परन्तु यह मिथ्या है।

तया व्यवहार वर्ममें अनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निदकको मारनेमें पाप नहीं है पैसा कहते हैं; परन्तु अन्यमती निन्दक तीर्थंकरादि होनेपर भी हुए; उनको इन्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप नं होता तो इन्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? तथा प्रतिमाजीके आभरणादि वनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्व तो वीतरागभांव वढ़ानेके लिये स्थापित किया था, आभरणादि वनानेसे अन्यमतकी मूर्तिवत् यह भी हुए। इत्यादि कहाँ तक कहें ? अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार श्वेताम्वर मत कल्पित जानना। यहाँ सम्यन्दर्शनादिकके अन्यथा निरूपणसे मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता होती है, इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना।

## [ इँटकमत-निराकरण ]

तथा इन श्वेताम्वरोंमें ही ढूँढ़िये प्रगट हुए हैं; वे अपनेको सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, सो भ्रम है। किसलिये ? सो कहते हैं—

कितने ही तो भेप धारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके ग्रन्थोंके श्रनुसार भी व्रत, समिति, गुप्ति श्रादिका साधन भासित नहीं होता। श्रौर देखो, मन- वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदनासे सर्व सावद्ययोग त्याग करते की प्रतिज्ञा करते हैं, वादमें पालन नहीं करते। वालकको व भोलेको व शूद्रादिकको भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि—क्या त्याग करता हूँ? वादमें पालन भी नहीं करते और उन्हें सब साधु मानते हैं। तथा यह कहता है—वादमें धर्मबुद्धि हो जायेगी तब तो उसका बला होगा? परन्तु पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा? वादमें धर्मात्या होनेका निश्चय कैसा? तथा जो साधुका धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु मानें या न मानें? यदि मानें तो जो साधु मुनिनाम धारण करते हैं और अष्ट हैं उन सवको साधु मानो। न मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा। तुम जैसे आचरणसे साधु मानते हो, उसका भी पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सवको साधु किसलिये मानते हो?

यहाँ कोई कहे—हम तो जिसके यथार्थ म्राचरण देखेंगे उसे साघु मानेंगे, भ्रीर को नहीं मानेंगे। उससे पूछते हैं—

एक संघमें वहुत भेपी हैं; वहाँ जिसके यथार्थं आचरण मानते हो, वह औरोंको साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो ? और नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसिलये वर्तता है ? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने संघमें रखकर औरोंसे साधु मनवाकर औरोंको अश्रद्धानी करता है ऐसा कपट किसिलये करता है ? तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तव अन्य जीवोंकोभी ऐसा ही पदेश करोगे कि—'इनको साधु मत मानों,' इससे तो धर्मपद्धतिमें विरोध होता है ! और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, वयोंकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो, वह भी यथार्थ मुनिधमंका पालन नहीं करता है।

कोई कहे—ग्रन्य भेपघारियोंसे तो वहुत श्रन्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; परन्तु ग्रन्यमतोंमें तो नानाप्रकारके भेप सम्भव हैं, क्योंकि वहाँ रागभावका निषेघ नहीं है। इस जैनमतमें तो जैसा कहा है, वैसा ही होने पर साधुसंज्ञा होती है।

यहाँ कोई कहे—शील-संयमादि पालते हैं, तपश्चरणादि करते हैं, सो जितना करें जतना ही भला है ?

समाधान:—यह सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है; परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करें और पालें थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महा पाप होता है। जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके बहुतबार भोजनका संयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करके कोई किंचित् धर्म न पाले, तो उसे शील-संयमादि होनेपरभी पापी ही कहते हैं। और जैसे एकंत ( एकाशन ) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी प्रकार अपना श्रावकपद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची किया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा योग्य वाम धारण करके धर्मिक्रया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है।

यहाँ कोई कहे—पंचमकालके अंत पर्यन्त चतुर्विध संघका सद्भाव कहा है। इनको साधु न मानें तो किसको मानें ?

उत्तरः—जिस प्रकार इसकालमें हंसका सद्भाव कहा है, और गम्यक्षेत्रमें हंस दिखायी नहीं देते, धौरोंको तो हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सद्भाव है और गम्यक्षेत्रमें साधु दिखायी नहीं देते, तो औरोंको तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलनेपर ही साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, वहाँसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सद्भाव कैसे मानें? यदि लक्षण मिलनेपर मानें, तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो। और बिना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ ग्रन्य कुलिंगी हैं उन्हींको साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है। कोई कहे—इस पंचमकालमें इस प्रकारभी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त वचन बतलाग्रो! बिना हो सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार ग्रनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है; और साधुपने बिना साधु मानकर ग्रुक माननेसे मिण्यादर्शन होता है; क्योंकि मले साधुको ग्रुक माननेसे ही सम्यग्दर्शन होता है।

# [ प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यताका निषेध ]

तथा श्रावकघर्मकी ग्रन्थथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रसिंहसा एवं स्थूल मृषादिक होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किंचित् त्याग कराके उसे देशव्रती हुग्रा कहते हैं; ग्रीर वह त्रसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशव्रत गुण-

स्थानमें तो ग्यारह अविरित कहे हैं, वहाँ त्रसंघात किस प्रकार सम्भव है? तथा ग्यारह प्रतिमाभेद श्रावक हैं, उनमें दसवीं-ग्यारहवीं प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं और साधु होता है। पूछे तब कहते हैं—प्रतिमाधारी श्रावक इसकाल नहीं हो सकते। सो देखो, श्रावक धर्म तो किठन और मुनिधम सुगम—ऐसा विरुद्ध कहते हैं। तथा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह वतलाते हैं सो सम्भवित वचन नहीं है। फिर कहते हैं—यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धर्मबुद्ध ऊँची कियाको किसलिये छोड़ेगा भीर नीचा कार्य है तो किसलिये भंगीकार करेगा? यह सम्भव ही नहीं है।

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना वतलाते हैं। कहते हैं— चमंबुद्धिसे तो नहीं बंदते हैं लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धान्तमें तो उनकी प्रशंसा स्तवनको भी सम्यक्त्वका अतिचार कहते हैं भीर गृहस्थोंका भला मनानेके अर्थ वन्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते। फिर कहोगे— भय, लज्जा, कुतूहलादिसे बंदते हैं, तो इन्हों कारणोंसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, अंतरंगमें पाप जानना चाहिये। इस प्रकार तो सर्वे आचारोंमें विरोध होगा।

देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी तो मुख्यता नहीं है भौर पवनकायकी हिंसा ठहराकर खुले मुँह वोलना छुड़ानेकी मुख्यता पायो जाती है; सो यह क्रमभंग उपदेश है। तथा धर्मके ग्रंग ग्रनेक हैं, उनमें एक परजीवकी दयाको मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जलका छानना, ग्रन्नका शोधना, सदीप वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके ग्रंगोंकी तो मुख्यता नहीं है।

#### [ मुखपड्डि वादिका निपेव ]

तथा पट्टीका वाँचना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योंकी मुख्यता करते हैं; परन्तु मैलयुक्त पट्टीके थूकके सम्वन्यसे जीव एत्पन्न होते हैं उनका तो यत्म नहीं है ग्रीर पवनकी हिसाका यत्न वतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है उसका तो यत्न करते ही नहीं। तथा उनके शास्त्रानुसार वोलनेहीका यत्न किया है तो सर्वदा किसलिये रखते हैं ? वोलें तव यत्न कर लेना चाहिये। यदि कहें—भूल जाते हैं; तो इतनी भी याद नहीं रहती तव ग्रन्थ धर्म साधन कैसे होगा ? तथा शौचादिक थोड़े करें, सो सम्भवित शौच तो मुनि भी करते हैं; इसलिये गृहस्थको ग्रपने योग्य शौच करना चाहिये। स्त्री संगमादि करके शौच किये विना सामायिकादि किया करने से ग्रविनय, विक्षिप्तता ग्रादि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता

करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। और कितने ही दयाके श्रंग योग्य पालते हैं, हरितकायका त्याग ग्रादि करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते।

## [ मूर्तिपूजा निषेधका निराकरण ]

तथा इस ग्रहिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि कियाका जित्थापन करते हैं; सो जन्हींके शास्त्रोंमें प्रतिमा ग्रादिका निरूपण है, उसे ग्राग्रहसे लोप करते हैं। मगवतीसूत्रमें ऋदिधारी ग्रुनिका निरूपण है वहाँ मेरुगिरि आदि में जाकर "तत्थ चैययाई वंदई" ऐसा पाठ है। इसका ग्रथं यह है कि—वहां चैत्योंकी वंदना करते हैं। ग्रीर चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं—चैत्य शब्द-के शानादिक ग्रुनेक ग्रथं होते हैं, इसलिये ग्रन्य ग्रथं हैं प्रतिमाका ग्रथं नहीं है। इससे पूछते हैं—मेरुगिरि नन्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहां चैत्य वन्दना की, सो वहां शानादिककी वन्दना करनेका ग्रथं कैसे सम्भव है? शानादिककी वन्दना तो सर्वत्र संभव है। जो वन्दनायोग्य चैत्य वहां सम्भव हो ग्रीर सर्वत्र सम्भव न हो वहां उसे वंदना करनेका विशेष सम्भव है ग्रीर ऐसा सम्भवित ग्रथं प्रतिमा ही है ग्रीर चैत्य शब्दका मुख्य ग्रथं प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी ग्रथं द्वारा चैत्यालय नाम सम्भव है; उसे हठ करके किसलिये लुप्त करें?

तथा नन्दीश्वर द्वीपादिकमें जाकर, देवादिक पूजनादि किया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तथा लोकमें जहाँ-तहाँ श्रक्कत्रिम प्रतिमाका निरूपण है। सो वह रचना श्रनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिक अर्थ तो है नहीं। श्रीर इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भवे नाहीं। इसलिये इन्द्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? या तो अपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदा-सीन होते होंगे, वहाँ दु:खी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। या श्रच्छी रचना देखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु श्ररहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्यग्दृष्टि श्रपना विषय पोषण करें यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति श्रादि ही करते हैं; यही सम्भव है।

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन किया है। उसे गोपनेके अर्थ कहते हैं—देवोंका ऐसा ही कर्तव्य है। सो सच है, परन्तु कर्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ घर्म होता है या पाप होता है? यदि घर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था यहाँ घर्म हुआ ; इसे भौरोंके सदृश कैसे कहें ? यह तो योग्य कार्य हुमा। ग्रीर पाप होता है तो वहाँ ''णमोत्थुणं" का पाठ पढ़ा, सो पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा ? तथा एक विचार यहाँ यह ग्राया कि-"णमोत्युणं" के पाठमें तो ग्ररिहन्तकी भक्ति है, सो प्रतिमाजीके ग्रागे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके ग्रागे जो ग्ररहंतभक्तिकी किया है वह करना युक्त हुई। तथा वे ऐसा कहते हैं-देवोंके ऐसा कार्य है, मनुष्योंके नहीं है; क्योंकि मनुष्योंको प्रतिमा ग्रादि वनानेमें हिंसा होती है। तो उन्हींके शास्त्रोंमें ऐसा कथन है कि—द्रौपदी रानी प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मनुष्योंके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है। यहाँ एक यह विचार ग्राया कि—चैत्यालय, प्रतिमा बनानेकी प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रौपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो वनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थोंको ऐसा कार्य करना योग्य हुग्रा, ग्रीर पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलिये वनाया ? तथा द्रौपदीने वहाँ "णमोत्थुणं" का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतूहल किया या घर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुई । घर्ममें कुतूहल कैसा ? श्रीर घर्म किया तो श्रीरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पूजा करना युक्त है। तथा वे ऐसी मिथ्यायुक्ति वनाते हैं-जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार ग्ररहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो ग्ररहंत किसीको भक्त मानकर भला करते हों तब तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे तो वीतराग हैं। यह जीव भक्तिरूप ग्रपने भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्रीके श्राकाररूप काष्ठ-पाषाणकी मूर्ति देखकर, वहाँ विकाररूप होकर अनुराग करे तो उसको पापवंघ होगा; उसी प्रकार श्रिरिहन्तके श्राकाररूप घातु-पापाणादिककी मूर्ति देखकर घर्मबुद्धिसे वहाँ श्रनुराग करे तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं-विना प्रतिमा ही हम अरहन्तमें अनु-राग करके शुभ उत्पन्न करेंगे; तो इनसे कहते हैं—ग्राकार देखनेसे जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी स्त्रीके अनुरागी स्त्रीका चित्र वनाते हैं; इसलिये प्रतिमाके भ्रवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष शुभकी प्राप्ति होती है।

फिर कोई कहे—प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करनेका क्या प्रयो-जन है ?

उत्तर:-जैसे-कोई किसी जीवका ग्राकार वनाकर घात करे तो उसे उस

जीवकी हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका आकार वनाकर द्वेषबुद्धिसे उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार वनाया उसकी बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। उसी प्रकार अरहन्तका आकार वनाकंर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जैसा शुभ [भाव] उत्पन्न होता है तथा वैसा हो फल होता है। अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे आकार वनाकर पूजनादि करते हैं। इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है।

तथा ऐसा कुतकं करते हैं कि—जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त नहीं है।

समाधान—मुनिपद लेते ही सर्वं परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके पश्चात् तीर्थंकरदेवके समवज्ञरणादि बनाये, छत्र-चंवरादि किये, सो हास्य किया या भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुग्रा; सो बनता नहीं है। भक्तिकी तो पूजनादिकमें भी भक्ति ही करते हैं। छद्यस्थके ग्रागे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो ग्राती है। केवलीके व प्रतिमाके ग्रागे ग्रनुरागसे उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती। धर्मानुरागसे जीवका भला होता है।

फिर वे कहते हैं—प्रतिमा बनानेमें, चैत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें हिंसा होती है, ग्रीर धर्म ग्रहिंसा है; इसलिये हिंसा करके धर्म माननेसे महापाप होता है; इसलिये हम इन कार्योंका निषेध करते हैं ?

उत्तर:---उन्हींके शास्त्रमें ऐसा वचन है---

सुचा जाणइ कल्लाणं सुचा जाणइ पावगं । उभयं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥ १ ॥

यहाँ कल्याण, पाप और उभय—यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा है। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा। वहाँ पूछते हैं—केवल धर्मसे तो उभय हलका है ही, और केवल पापसे उभय बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका ग्रंश मिला है, पापसे बुरा कैसे कहें? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है। कोई त्यागी होकर मिलदरादिक नहीं वनवाता है व सामा- यिकादिक निरवद्य कार्योंमें प्रवर्त्तता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि

करना उचित नहीं है। परन्तु कोई ग्रपने रहनेके लिये मकान बनाये, उससे तो चैत्यालयादि करानेवाला हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परन्तु उसके तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि हुई ग्रीर इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुग्रा। तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहाँ तो हिंसादि वहुत होते हैं, लोभादि वढ़ता है, पापहोंकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिंसादिक भी किंचित् होते हैं, लोभादिक घटते हैं ग्रीर धर्मानुराग वढ़ता है।—इस प्रकार जो त्यागी न हों, ग्रपने धनको पापमें खर्चते हों, उन्हें चैत्यालयादि वनवाना योग्य है। ग्रीर जो निरवद्य सामायिकादि कार्योंमें उपयोगको न लगा सकें उनको पूजनादि करनेका निषेध नहीं है।

फिर तुम कहोगे—निरवद्य सामायिकादि कार्यं ही क्यों न करें ? घर्ममें काल लगाना, वहाँ ऐसे कार्यं किसलिये करें ?

उत्तर:-यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवद्यपना हो, तो ऐसा ही करें, परन्तु परिणामोंमें पाप छूटने पर निरवद्यपना होता है। सो विना अवलम्बन सामायिकादिमें जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग लगाता है। वहाँ नानाप्रकारके भ्रालम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोगको न लगाये तो पाप कार्योंमें उपयोग भटकेगा भ्रीर उससे बुरा होगा; इसलिये वहाँ प्रवृत्ति करना युक्त है। तुम कहते हो कि—"धर्मके अर्थ हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, श्रन्यत्र हिंसा करनेसे थोड़ा पाप होता है;" सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नहीं है श्रीर युक्तिसे भी नहीं मिलता; क्योंकि ऐसा माननेसे तो-इन्द्र जन्मकल्याणकमें बहुत जलसे ग्रमिषेक करता है, समवशरणमें देव पुष्पवृष्टि करना, चँवर ढालना इत्यादि कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोगे-उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रियाका फल तो हुए विना रहता नहीं है। यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यग्दृष्टि हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? श्रौर धर्म है तो किसलिये निषेध करते हो ? भला तुम्हींसे पूछते हैं-तीर्थंकरकी वन्दनाको राजादिक गये, साघुकी वन्दनाको दूर भी जाते हैं, सिद्धान्त सुनने ग्रादि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्गमें हिंसा हुई। तथा सार्घीमयोंको भोजन कराते हैं, साधुका मरण होनेपर उसका संस्कार करते हैं, साधु होनेपर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति भ्रव भी देखी जाती है; सो यहाँ भी हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो धर्मके ही श्रर्थ हैं, श्रन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है, तो पूर्वकालमें ऐसे कार्य किये उनका निषेध करो। श्रीर भ्रव भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो

धर्मके ग्रंथं हिसामें महापाप बतलाकर किसलिये भ्रममें डालते हो ? इसलिये इस प्रकार मानना युक्त है—िक जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धनका लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धनके लोभसे कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है; उसी प्रकार थोड़ी हिसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धन ठगाये ग्रीर थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार बहुत हिसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे ग्रीर मिक्त ग्रादि धर्ममें थोड़ा प्रवर्ते व नहीं प्रवर्ते, तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्ममें उपयोग लगाना योग्य नहीं है। इस प्रकार ग्रपने परिणामोंकी भ्रवस्था देखकर भला हो वह करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा ग्राहिसा ही केवल धर्मका प्रजन्न नहीं है; रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य ग्रज्ज है। इसलिये जिस प्रकार परिणामोंमें रागादिक घटें वह कार्य करना।

तथा गृहस्थोंको अणुद्रतादिकके साधन हुए बिना ही सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोपध आदि क्रियाओंका मुख्य आचरण कराते हैं। परन्तु सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बैठना करनेसे ही तो होती नहीं है। फिर कहोगे—अन्य कार्य करता उससे तो भला है? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाठमें प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि—मन-वचन-काय द्वारा सावधको न करूँ गा, न कराऊँ गा; परन्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वचन-कायमें भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रतिज्ञाभंग होती है। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो न करना भला है; क्योंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है।

फिर हम पूछते हैं—कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषापाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभौति पालता नहीं है और प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके अर्थका अपनेको ज्ञान नहीं है, विना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। ऐसे इन दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? तथा दूसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुआ व परिणामोंके अनुसार धर्मात्मापना नहीं ठहरा; परन्तु पाठादि करनेके अनुसार ठहरा। इसलिये अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। सध सके वह प्रतिज्ञा करना। जिसका अर्थ जानें वह पाठ पढ़ना। पद्धति द्वारा नाम रखानेमें लाभ नहीं है।

तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोप निराकरण करनेका है; पस्नु "मिच्छामि दुक्कड़" इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिध्या नहीं होते; किये हुए दुष्कृत मिध्या होनेयोग्य परि-णाम होनेपर ही दुष्कृत मिध्या होते हैं; इसलिये पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमणके पाठमें ऐसा ग्रर्थ है कि—वारह व्रतादिकमें जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हों; परन्तु व्रत घारण किये विना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे सम्भव है? जिसके उपनास न हो, वह उपवासमें लगे दोषका निराकरण करे तो ग्रसम्भवपना होगा। इसलिये यह पाठ पढ़ना किस प्रकार वनता है?

तथा प्रोपधमें भी सामायिकवत् प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त ही दोप है। तथा प्रोपध नाम तो पर्वका है; सो पर्वके दिन भी कितने कालतक पापिकया करता है, पश्चात् प्रोपधधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो दोप नहीं है, परन्तु प्रोपधका नाम करें सो युक्त नहीं है। सम्पूर्ण पर्वमें निरवद्य रहने-पर ही प्रोपध होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोपध नाम हो तो सामायिकको भी प्रोपध कहो, नहीं तो शास्त्रमें प्रमाण वतलाग्रो कि—जधन्य प्रोपधका इतना काल है। यह तो वड़ा नाम रखकर लोगोंको भ्रममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है।

तथा श्राखड़ी लेनेका पाठ तो श्रन्य कोई पढ़ता है, श्रंगीकार श्रन्य करता है। परन्तु पाठमें तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है; इसिलये जो त्याग करे उसीको पाठ पढ़ना चाहिये। यदि पाठ न श्राये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पद्धितके श्र्यं यह रीति है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने-करानेकी तो मुख्यता है श्रीर यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, व भाव निर्मल होनेका विवेक नहीं है। श्रात्तंपरिणामोंसे व लोभादिकसे भी उपवासादि करके वहाँ धर्म मानता है; परन्तु फल तो परिणामोंसे होता है। इत्यादि श्रनेक कित्पत वातें करते हैं, सो जैनधर्ममें सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार यह जैनमें श्वेताम्वर मत है, वह भी देवादिकका व तत्त्वोंका व मोक्षमार्गादिका श्रन्यथा निरूपण करता है; इसिलये मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है सो त्याज्य है। सच्चे जिनधर्मका स्वरूप श्रागे कहते हैं; उसके द्वारा मोक्षमार्गमें प्रवर्तना योग्य है। वहाँ प्रवर्त्तनेसे तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्री मोक्षमार्ग श्रकाशक शास्त्रमें अन्यमत निरूपक पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ।



#### # वोहा #

मिथ्या देवादिक भर्जे हो है मिथ्याभाव । तज तिनकों सांचे भजो, यह हित हेतु उपाव ।। १ ॥

अर्थ:—ग्रनादिसे जीवोंके मिथ्यादर्शनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पृष्टताकों कारण कुदेव-कुगुरु-कुघमं सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमागंमें प्रवृत्ति होती है; इसलिये इनका निरूपण करते हैं।

## [ कुदेवका निरूपण और उनके श्रद्धानादिकका निषेध ]

वहाँ जो हितके कर्ता नहीं हैं ग्रौर उन्हें भ्रमसे हितका कर्ता जानकर सेवन करें सो कुदेव हैं। उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोक्षका प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, ग्रौर कहीं इस लोकका प्रयोजन है; सो यह प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन मिथ्या-भाव है; वह बतलाते हैं:—

ग्रन्य मतोंमें जिनके सेवनसे मुक्तिका होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्षके ग्रर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले ग्रन्यमत ग्रविकारमें कहा ही है। तथा ग्रन्यमतमें कहे देवोंको कितने ही—"परलोकमें सुख होगा दु:ख नहीं होगा"—ऐसे प्रयोजनसहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने ग्रीर पाप न उपजानेसे होती है; परन्तु ग्राप तो पाप उपजाता है ग्रीर कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ ग्रन्याय ठहरा; क्योंकि किसीको पापका फल दे, किसीको न दे ऐसा तो है नहीं। जैसे ग्रपने परिग्णाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; ईश्वर किसीका वुरा-भला करनेवाला नहीं है। तथा उन देवोंका सेवन करते हुए उन देवोंका तो नाम देते हैं और अन्य जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा भोजन, नृत्यादि द्वारा अपनी इन्द्रियोंका विषय पोपण करते हैं; सो पाप परिणामोंका फल तो लगे विना रहेगा नहीं। हिंसा, विषय-कपायोंको सब पाप कहते हैं और पापका फल भी सब वुरा ही मानते हैं; तथा कुदेवोंके सेवनमें हिंसा-विषयादिकहीका अविकार है; इसलिये कुदेवोंके सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता।

तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्नी, शब्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने; घनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्त इत्यादि दुःख मिटाने व सुख प्राप्त करनेके अनेक प्रयोजनसिहत कुदेवादिका सेवन करते हैं; हनुमानादिकको पूजते हैं; देवियोंको पूजते हैं; गनगौर, सांभी ग्रादि बनाकर पूजते हैं; चौय, शीतला, दहाड़ी ग्रादिको पूजते हैं; भूत—प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैं; सूर्य-चन्द्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिपियोंको पूजते हैं; पीर-पैगम्बरादिको पूजते हैं, गाय घोड़ा ग्रादि तिर्यचोंको पूजते हैं; अन्नि-जलादिकको पूजते हैं, शस्त्रादिकको पूजते हैं; ग्रायक क्या कहें, रोड़ा इत्यादिकको भी. पूजते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्यादृष्टिसे होता है; क्योंकि प्रथम तो जिनका सेवन करता है वे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? तथा कितने ही व्यंतरादिक हैं, सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नहीं हैं। यदि है ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्त्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी नहीं देता; प्रसन्न होकर घनादिक नहीं दे सकते ग्रीर हेपी होकर बुरा नहीं कर सकते।

यहाँ कोई कहे-दुःख देते तो देखे जाते हैं, माननेसे दुःख देना रोक देते हैं ?

उत्तर:—इसके पापका उदय हो, तव उनके ऐसी ही कुत्हलबुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करनेसे यह दुःखी होता है। तथा वे कुत्हलसे कुछ कहें और यह उनका कहा हुग्रा न करे, तो वे चेष्टा करते रक जाते हैं; तथा इसे शिथिल जानकर कुत्हल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्यका उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी देखा जाता है—कोई जीव उनको नहीं पूजते, व उनकी निन्दा करते हैं व वे भी उससे द्वेप करते हैं, परन्तु उसे दुःख नहीं देसकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि—ग्रमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ वश नहीं चलता। इसलिये व्यंतरादिक कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं; इसके पुण्य-पापहीसे सुख-दु ख होता है; उनके मानने-पूजनेसे उलटा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। तथा ऐसा जानना—

जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं भ्रतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवक था, पश्चात् मरकर व्यंतरादि हुग्रा, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति करानेके ग्रर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला; किंचित् चमत्कार देखकर उस कार्यमें लग जाता है। जिस प्रकार - जिन प्रतिमादिकका भी ग्रतिशय होना सुनते व देखते हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं। उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना। तथा अन्य-मतमें परमेश्वरने भक्तोंको सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहते हैं; वहाँ कितनी ही तो किल्पत बातें कही हैं। कितने ही उनके श्रनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किये गये कार्योंको परमेश्वरके किये कहते हैं। यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है; सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तको दु:ख किसलिये होने देगा ? तथा ग्राज भी देखते हैं कि-म्लेच्छ ग्राकर भक्तोंको उपद्रव करते हैं, धर्म विघ्वंस करते हैं, मूर्तिको विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वरको ऐसे कार्यींका ज्ञान न हो, तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जाननेके पश्चात् भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई ग्रीर सामर्थ्यहीन हुन्ना। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तोंकी सहाय की कहते हैं वह भूठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है। फिर यदि कहोगे - वैसी भक्ति नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, श्रौर मूर्ति श्रादि तो उसी-की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियोंका उदय होता है सो परमेश्वरका किया है या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है, तो निन्दकों को सुखी करता है, भक्तोंको दु:ख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? ध्रीर परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामर्थ्यंहीन हुग्रा; इसलिये परमेश्वरकृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है-ऐसा ही निश्चय करना।

यहाँ कोई पूछे कि—कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्षकों बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है; पूछते हैं सो नहीं बतलाता; भ्रमरूप वचन कहता है, औरोंको अन्यथा परिएमित करता है, दु:ख देता है—इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है ?

उत्तर: - व्यन्तरोंमें प्रभुत्वकी ग्रधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानमें निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहलसे वचन कहते हैं। व्यन्तर बालककी भौति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपनेको हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनता है, ऊँचे स्वरसे रोता है, बादमें हँसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थानहीके निवासी हों तो उत्तमस्थानमें म्राते हैं, वहाँ किसके लानेसे माते हैं ? अपने म्राप म्राते हैं तो म्रपनी शक्ति होनेपर कुस्थानमें किसलिये रहते हैं ? इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिये जो चाहें सो कहते हैं। तथा यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँसने कैसे लग जाते हैं ? इतना है कि-मंत्रा-दिककी अचित्यशक्ति है, सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्घ हो तो उसके किंचित् गमनादि नहीं हो सकते, व किंचित् दु:ख उत्पन्न होता है, व कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है व आप ही रह जाता है;—इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है, परन्त जलाना भ्रादि नहीं होता। मन्त्रवाले जलाया कहते हैं; वह फिर प्रगट होजाता है, क्योंकि वैक्रियिक शरीरका जलाना म्रादि सम्भव नहीं है। तथा व्यन्तरोंके भ्रविधान किसीको ग्रल्प क्षेत्र-काल जाननेका है, किसीको बहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो ग्रीर श्रपनेको ज्ञान बहुत हो तो श्रप्रत्यक्षको पूछने पर उसका उत्तर देते हैं तथा श्रल्प ज्ञान होंतो अन्य महत् ज्ञानीसे पूछ आकर जवाव देते हैं। तथा अपनेको अल्प ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना। तथा अल्पज्ञानवाले व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पश्चात् कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर उसका स्मर्णमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्मकी वार्ते कहते हैं; कोई ग्रन्य बात पूछे तो ग्रविं श्वान तो थोड़ा है, विना जाने किस प्रकार कहें ? तथा जिसका उत्तर श्राप न दे सकें व इच्छा न हो, वहाँ मान-कृतुहलादिकसे उत्तर नहीं देते व भूठ बोलते हैं ऐसा जानना। तथा देवोंमें ऐसी शक्ति है कि-म्रापने व श्रन्यके शरीरको व पुद्गलस्कंघको जैसी इच्छा हो तदनुसार परिएामित करते हैं; इसलिये नानाम्राकारादिरूप म्राप होते हैं व मन्य नाना चरित्र दिखाते हैं। भ्रन्य जीवके शरीरको रोगादियुक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि-भ्रपने शरीरको व भ्रन्य पुद्गल स्कन्घोंको जितनी शक्ति हो उतने ही परिएामित कर सकते हैं; इसलिये सर्वकार्य करनेकी शक्ति नहीं है। तथा अन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पापके अनुसार परिएा-मित कर सकते हैं। उसके पुण्यका उदय हो तो ग्राप रोगादिरूप परिगामित नहीं कर सकता, भ्रौर पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यन्तरा-दिककी शक्ति जानना।

यहाँ कोई कहे - इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके मानने-पूजनेमें क्या दोष?

उत्तरः—ग्रपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे दुःख नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यबन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि होनेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने-वाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं—पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं; कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतूहल करते रहते हैं; जो नहीं मानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजने-वालेको बहुत दुःखी करें, परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते दिखायी नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा हो तब हो, परन्तु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके ग्रथं नैवद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? व ग्रोरोंको भोजनादि करानेको ही क्यों कहते हैं? इसलिये उनके कुतूहलमात्र क्रिया है। ग्रपनेमें उनके कुतूहलका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी, इसलिये उनको मानना-पूजना योग्य नहीं है।

तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते हैं—गया ग्रादिमें पिंडदान करो तो हमारी गित होगी, हम फिर नहीं ग्रायेंगे। सो क्या है ?

उत्तर:—जीवोंने पूर्वभवना संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंनो भी पूर्वभवने स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वभवमें ऐसी ही वासना थी; गयादिकमें पिंड-दानादि करनेपर गित होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते हैं। यदि मुसलमान भ्रादि मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्काररूप ही वचन कहते हैं; इसलिये सर्व व्यन्तरोंकी गित उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना।

## [ सूर्य-चन्द्रमादि ग्रहपूजा प्रतिषेध ]

तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं वह भी भ्रम है। सूर्यादिकको परमेश्वरका ग्रंश मानकर पूजते हैं, परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही ग्रधिकता भासित होती है; सो प्रकाशवान तो ग्रन्य रत्नादिक भी होते हैं; ग्रन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वरका ग्रंश मानें। तथा चन्द्रमादिकको धनादिककी प्राप्तिक ग्रंथ पूजते हैं; परन्तु उनके पूजनेसे ही घन होत्रा, हो तो सर्व दरिद्री इस कार्यको

करें, इसलिये यह मिथ्याभाव हैं। तथा ज्योतिपके विचारसे बुरे ग्रहादिक म्रानेपर उनकी पूजनादि करते हैं, उसके मर्थ दानादिक देते हैं; सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, और पुरुपके दायें-वायें म्रानेपर सुख-दु:ख होनेके म्रागामी ज्ञानको कारण होते हैं, कुछ सुख-दु:ख देनेको समर्थ नहीं हैं; उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं, भौर प्राणीके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दु:ख होनेके म्रागामी ज्ञानको कारण होते हैं, कुछ सुख-दु:ख देनेको समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका पूजनादि करते हैं उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; इसलिये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहाँ कोई कहे-देना तो पुण्य है सो भला ही है ?

उत्तर:—वर्मके अर्थ देना पुण्य है; यह तो दु:खके भयसे व सुखके लोभसे देते हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिपी देवोंको पूजते हैं सो मिय्या है।

तया देवी-दहाड़ी ग्रादि हैं, वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिपिनी हैं, उनका ग्रन्यया स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही किल्पत हैं, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेव किया।

यहाँ कोई कहे—क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती ग्रादि देवी यक्ष-यक्षिए। ग्रादि जो जिनमतका अनुसरए। करते हैं इनके पूजनादि करनेमें तो दोष नहीं है ?

उत्तरः—जिनमतमें संयम वारण करनेसे पूज्यपना होता है; ग्रौर देवोंके संयम होता ही नहीं। तया इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनिक्रमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त्वसे ही पूजते हैं तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकांतिक देव उन्हें ही क्यों न पूजें ? फिर कहोगे—इनके जिनमिक्त विशेष है; सो भिक्तकी विशेषता सौधमें इन्द्रके भी है, वह सम्यन्दृष्टि भी है; उसे छोड़कर इन्द्रें किसलिये पूजें ? फिर यदि कहोगे—जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार तीर्थंकरके क्षेत्रपालादिक हैं, परन्तु समवसरणादिमें इनका अविकार नहीं है; यह तो भूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंक्ट्रसे नहीं मिलाते। वहाँ तो जिसके भिक्त हो वहीं तीर्थंकरके दर्शनादिक करता है, कुछ किसीके ग्रावीन नहीं है। तथा देखो ग्रज्ञानता! ग्राग्रुवादि सहित रौद्रस्वरूप है जिनका, उनकी गा-गाकर भिक्त करते हैं। सो जिन्मतमें भी रौद्रस्प पूज्य हुग्रा तो यह भी किनमतके ही

समान हुआ। तीव्र मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता है। इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है।

### [ गाय, सपीदिककी पूजाका निराकरण ]

तथा गाय, सर्पादि तियेच हैं वे प्रत्यक्ष ही ग्रपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, भ्रग्नि, जलादिक स्थावर हैं, वे तियँचोंसे भी ग्रत्यन्त हीन ग्रवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा शस्त्र, दवात ग्रादि ग्रचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; पूज्यपनेका उपचार भी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व अनु-मान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा! लोकमें तो ग्रपनेसे नीचेको नमन करनेमें ग्रपनेको निद्य मानते हैं, ग्रौर मोहित होकर रोड़ों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं श्रौर मोहित होकर "कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा"-- ऐसा विना बिचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है ग्रौर किसी पुण्यके उदयसे इष्टकार्य होजाये तो कहता है-इसके सेवनसे यह कार्य हुआ। तथा कुदेवादिकका सेवन किये बिना जो इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है ग्रीर कोई ग्रनिष्ट हो जाये तो कहता है—इसका सेवन नहीं किया इसलिये ग्रनिष्ट हुग्रा। इतना नहीं विचारता कि—इन्हींके ग्राघीन इष्ट-म्रनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके म्रनिष्ट होगा; परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार किसीके शीतलाकी बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसीके बिना मानेभी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतलाका मानना किंचित् कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका मानना किंचित् कार्य-कारी नहीं है।

यहाँ कोई कहे—कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके माननेसे कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता ?

उत्तर: —यदि बिगाड़ न हो, तो हम किसलिये निषेध करें ? परन्तु एक तो मिथ्यात्वादि हढ़ होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता है; यह बड़ा बिगाड़ है। श्रीर एक पाप-

वंन्व होनेसे भ्रागामी दुःख पाते हैं, यह विगाड़ है।

यहाँ पूछे कि—मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व-श्रद्धानादि होनेपर होते हैं और पापवंन्य खोटे (-श्रुरे ) कार्य करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व पाप-वन्य किस प्रकार होंगे ?

उत्तर:—प्रथम तो परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट मानना ही मिथ्या है; क्योंकि कोई द्रव्य किसीका मित्र-शह है नहीं; तथा जो इष्ट-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका कारए। पुण्य—पाप है; इसिलये जैसे पुण्यवन्य हो, पापवन्य न हो वह करना। तथा यदि कर्मं उदयका भी निरुचय न हो, और इष्ट-अनिष्टके वाह्य कारणोंके संयोग-वियोगका उपाय करें, परन्तु कुदेवको माननेसे इष्ट-अनिष्ट वृद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धिको प्राप्त होती है; तथा उससे पुण्यवंय भी नहीं होता, पापवन्य होता है। तथा कुदेव किसीको धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसिलये वे बाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? जब अत्यन्त अमबुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धान-ज्ञानका अंश भी न हो, और रागद्वेपकी अति तीव्रता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इष्ट-अनिष्टका कारण मानते हैं, तब कुदेवोंको मान्यता होती है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्ग अति दुलंग होजाता है।

[ कुगुरुका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निपेघ ]

म्रागे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेष करते हैं:--

जो जीव विषय-कपायादि ग्रघमंल्प तो परिएामित होते हैं, ग्रौर मानादिकसे ग्रपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं ग्रथवा किंचत् धर्मका कोई ग्रंग धारण करके वड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं;—इस प्रकार धर्मका ग्राश्रय करके ग्रपनेको वड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुर जानना; क्योंकि धर्म पद्धतिमें तो विषय-कपायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे वैसा ही ग्रपना पद मानना योग्य है।

### [ कुल अपेसा गुरुपनेका निपेघ ]

वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु मानते हैं। उनमें कुछ ब्राह्मणादिक तो कहते हैं — हमारा कुल ही ऊँचा है, इसलिये हम सबके गुरु हैं। परन्तु कुलकी उच-ता तो वर्म साधनसे है। यदि उच्चकुलमें उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्न होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रन्थमें भी श्रनेक ब्राह्मण कहे हैं। वहां "जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना"—ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी होन संज्ञा किसलिये दी है?

तथा वैष्णवशास्त्रोंमें ऐसा भी कहते हैं—वेदव्यासादिक मछली ग्रादिसे उत्पन्न हुए हैं। वहाँ कुलका अनुक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते हैं; इसिलये सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुषसे व नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्तित होती देखी जाती है; वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित् कहोगे—ऐसा है तो उच्चनीचकुलके विभाग किसिलये मानते हो ? सो लौकिक कार्योंमें ग्रसत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धमंकार्यमें तो ग्रसत्यता संभव नहीं है; इसिलये धमंपद्धितमें कुल अपेक्षा महन्तपना संभव नहीं है। धमं साधन ही से महन्तपना होता है। बाह्मणादि कुलोंमें महन्तता है सो धमंप्रवृत्तिसे है; धमंप्रवृत्तिको छोड़कर हिसादि पापमें प्रवर्तनेसे महन्तपना किस प्रकार रहेगा ?

तथा कोई कहते हैं कि—हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं; हम उनकी संतितमें हैं, इसलिये हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ोंके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं; यदि उनकी सन्तितमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकी सन्तितमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शास्त्रोंमें व लोकमें यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभकार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है; पिता अशुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंकी अपेक्षा महन्त मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना।

तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुष हुआ हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते आये हों, उनमें उस महत्पुरुष जैसे गुएा न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परस्त्री-गमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह सम्भव नहीं है। और वह पापी है तो गादीका अधिकार कहाँ रहा ? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है।

तथा कितनें ही पहले तो श्वी भ्रादिक त्यागी थे; बादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी सन्तित अपनेको गुरु मानती है; परन्तु भ्रष्ट होनेके वाद गुरुपना किस प्रकार रहा ? अन्य गृहस्थोंके समान यह भी हुए। इतना विशेष हुआ कि—यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए; इन्हें मूल गृहस्थघमीं गुरु कैसे मानें ? तथा कितने ही अन्य तो सर्व पापकार्य करते हैं, एक स्त्रीसे विवाह नहीं करते और इसी अंगद्वारा गुरुपना मानते हैं। परन्तु एक भ्रष्नद्वा ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, उन्हें करते हुए धर्मात्मा—गुरु किस प्रकार मानें? तथा वह धर्मबुद्धिसे विवाहादिकका त्यागी नहीं हुआ है, परन्तु किसी भ्राजीविका व लज्जा भ्रादि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता। यदि धर्मबुद्धि होती तो हिंसादिक किसलिये बढ़ाता ? तथा जिसके धर्मबुद्धि नहीं है उसके शीलकी भी दढ़ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब परस्त्री गमनादि महा-पाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होनेपर गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है।

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष घारण करनेसे गुरुपना मानते हैं; परन्तु भेप घारण करनेसे कौनसा धमं हुम्रा, कि जिससे धर्मात्मा गुरु मानें ? वहाँ कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पिहनते हैं, कोई चादर म्रोढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई राख लगाते हैं— इत्यादि म्रनेक स्वांग बनाते हैं। परन्तु यि श्वीत-उद्मादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी तो पगड़ी, जामा इत्यादि प्रवृत्ति- हप वस्त्रादिकका त्याग किसलिये किया ? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनानेमें धर्मका कौनसा भ्रंग हुम्रा ? गृहस्थोंको ठगनेके भ्रंथ ऐसे भेष जानना:। यिद गृहस्थ जैसा भ्रपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जायेंगे ? भीर इन्हें उनके द्वारा भ्राजीविका व धनादिक व मानादिकका प्रयोजन साधना है। इसलिये ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांगको देखकर ठगाता है भीर धर्म हुम्रा मानता है, परन्तु यह भ्रम है। यही कहा है—

जह कुवि वेस्पारचो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं।
तह मिन्द्रवेसमुसिया गयं पि ण मुणंति धम्म-णिहिं।। १।।
( उपदेश सिद्धांत रत्नमाळा-४)

अर्थ:—जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष घनादिकको ठगाते हुए भी हर्ष मानता है, उसी प्रकार मिथ्याभेप द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म घनको नहीं जानते हैं। भावार्थ — इन मिथ्यावेषवाले जीवोंकी सुश्रुपा ग्रादिसे ग्रपना घर्मघन नष्ट होता है उसका विषाद नहीं है, मिथ्यावृद्धिसे हर्ष करते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्याशास्त्रोंमें जो वेष निरूपित

किये हैं उनको धारण करते हैं; परन्तु उन शास्त्रोंके कर्ता पापियोंने सुगमिक्रया करनेसे उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, इस अभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि—सुगमिक्रयासे उच्चपद होना बतलाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है। अमसे उनके कहे हुए मार्गमें प्रवर्तते हैं। तथा कोई शास्त्रोंमें तो कठिन मार्ग निरूपित किया है वह तो सधेगा नहीं और अपना ऊँचा नाम घराये बिना लोग मानेंगे नहीं; इस अभिप्रायसे यित, मुनि, आचार्य, उपाघ्याय, साधु, भट्टारक, संन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न—इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं और इनके आचारोंको साध नहीं सकते, इसलिये इच्छानुसार नाना वेष बनाते हैं। तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम घारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेष बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेष घारण करनेसे गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है।

यहाँ कोई पूछे कि—वेष तो वहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-भूठे वेष-की पहिचान किस प्रकार होगी ?

समाधानः — जिन वेषोंमें विषय-कषायका किंचित् लगाव नहीं है वे वेष सच्चे हैं। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं, श्रन्य सर्व वेष मिथ्या हैं। वही "षट्पाहुड़" में कुन्द- कुन्दाचार्यने कहा है—

एगं जिणस्स रूवं विदियं उक्तिह सावयाणं तु । अवरहियाण तइयं चउत्थं पुण लिंग दंसणं णित्थ ।।

( दर्शनपाहुङ १५)

वर्षः—एक तो जिनस्वरूप निर्प्रन्थ दिगम्बर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों-का रूप दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा ग्रायिकायोंका रूप— यह स्त्रियोंका लिंग—ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिंग सम्य-ग्दर्शनस्वरूप नहीं है। भावार्थ—इन तीन लिंगके ग्रतिरिक्त ग्रन्य लिंगको जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्यादृष्टि है। तथा इन वेषियोंमें कितने ही वेषो ग्रपने वेषकी प्रतीति करानेके ग्रथं किचित् धर्मके ग्रंगको भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलानेवाला उसमें कुछ चांदीका ग्रंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्मका कोई ग्रंग दिखा-कर ग्रपना उच्चपद मनाते हैं।

यहाँ कोई कहे कि -- जो घम साघन किया उसका तो फल होगा ?

उत्तर: जिस प्रकार उपवासका नाम रखाकर करणमात्र भी भक्षरण करे तो पापी है, श्रौर एकात ( एकाशन )का नाम रखाकर किंचित् कम भोजन करे तब भी

वर्मात्मा है; उसी प्रकार उच्चपदवीका नाम रखाकर उसमें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है; और नीची पदवीका नाम रखाकर किंचित् भी वर्म सावन करे तो वर्मात्मा है; इसलिये वर्मसावन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोप नहीं है; परन्तु ऊँचा वर्मात्मा नाम रखाकर नीची किया करनेसे तो महापाप ही होता है। वही 'पट पाहुड़' में कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है—

जह जायरूत्रसिरो विल्वुसिमचं ण गहदि अत्येष्ठ । जह लेह अप्प-बहुयं वची पुण जाह णिग्गोयं ॥ १ ॥

( सूत्र पाहुड १८)

अर्थ:--मुनिपद है वह यथाजातरूप सहश है। जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी घन-वस्त्रादिक वस्तुओं उनमें तिलके तुप-मात्र भी प्रहरण नहीं करता। यदि कदाचित् ग्रल्प व बहुत वस्तु ग्रहरण करे तो उससे निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमें वहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमारा करे तो भी स्वर्ग-मोक्षका ग्रविकारी होता है ग्रीर मुनिपनेमें किचित् परिग्रह ग्रंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो, हुंडावसर्पिग्गी कालमें यह कलिकाख वर्त रहा है। इसके दोपसे जिनमतमें मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहाँ वाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल ग्रपने ब्रात्माका ब्रापरूप ब्रनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हैं, ब्रौर ब्रव विषयकपायासक्त जीव मुनिपद वारण करते हैं वहाँ सर्व सावद्यके त्यागी होकर पंच-महाव्रतादि श्रंगीकार करते हैं; श्वेत-रक्तादि वस्त्रोंको ग्रहण करते हैं, भोजनादिमें लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति वढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही घनादिक भी रखते हैं, हिंसादिक करते हैं व नाना ग्रारम्भ करते हैं। परन्तु ग्रल्प परिग्रह ग्रह्ण करनेका फल निगोद कहा है, तव ऐसे पापोंका फल तो अनन्त संसार होगा ही होगा। लोगों-की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं श्रीर ऐसी वड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत् सन्मानादि करते हैं; सो शास्त्रमें कृत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये उनको भी वैसा ही फल लगता है।

मुनिपद लेनेका क्रम तो यह है—पहले तत्त्वज्ञान होता है, पश्चात् उदासीन परिणाम होते हैं, परिपहादि सहनेकी शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है श्रीर तब श्री गुरु मुनिधम श्रंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि—तस्वज्ञानरहित विपयकपायासक्त जीवोंको मायासे व लोभ दिखाकर मुनिपद देना,

पश्चात् ग्रन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा ग्रन्याय है। इस प्रकार कुगुरुका व उनके सेवनका निषेध किया। ग्रब इस कथनको हढ़ करनेके लिये शास्त्रोंकी साक्षी देते हैं। वहाँ 'उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला' में ऐसा कहा है—

गुरुणो भट्टा जाया सहे थुणि ऊण लिति दाणाई । दोण्णवि अद्युणियसारा दूसिमसमयिम बुट्ट ति ॥ ३१ ॥

कालदोषसे गुरु जो हैं वे तो भाट हुए; भाटवत् शब्द द्वारा दातारकी स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुःषमकालमें दोनों ही—दातार व पात्र संसारमें इबते हैं। तथा वहाँ कहा है—

सप्पे दिहे पासइ लोबो पहि कोवि किंपि अक्खेइ। जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा भणइ तं दुहं।। ३६॥

अर्थ:—सर्प को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय हाय ! देखो तो, जो कुगुरु सर्पको छोड़ते हैं उसे मूढ़लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं।

सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाई । तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरु सेवणं भदं ॥ ३७॥

श्रहो, सर्पं द्वारा तो एकबार मरण होता है श्रौर कुगुरु श्रनन्त मरण देता है — श्रनन्तबार जन्म-मरण कराता है। इसलिये हे भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला ग्रौर कुगुरुका सेवन भला नहीं है। वहाँ ग्रौर भी गाथाएँ यह श्रद्धान दृढ़ करनेको कारण बहुत कही हैं सो उस ग्रन्थसे जान लेना। तथा संघपट्टमें ऐसा कहा है—

जुत्सामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रष्टुच्य चैत्ये क्वचित् कृत्वा किंचनपश्तमसतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् । चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं शकीयति बालिशीयति बुधान् विश्व वराकीयति ।

वर्धः—देखो, क्षुघासे कृश किसी रंकका बालक कहीं चैत्यालयादिमें दीक्षा घारण करके, पापरिहत न होता हुआ किसी पक्षद्वारा आचार्यपदको प्राप्त हुआ। वह चैत्यालयमें अपने गृहवत् प्रवर्तता है, निजगच्छमें कुटुम्बवत् प्रवर्तता है, अपनेको इन्द्रवत् महान् मानता है ज्ञानियोंको बालकवत् अज्ञानी मानता है सर्व गृहस्थोंको रंकवत् मानता है सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ है।

तथा "यैर्जातो न च विद्धतो न च न च क्रीतो" इत्यादि काव्य है; उसका अर्थ ऐसा है—जिनसे जन्म नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ

है,—इत्यादि कोई प्रकार सम्वन्व नहीं है ग्रीर गृहस्थोंको वृपभवत् हाँकते हैं; जवरदस्ती दानादिक लेते हैं; सो हाय हाय ! यह जगत् राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नहीं है। इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोपक काव्य हैं सो उस ग्रन्थसे जानना।

यहाँ कोई कहता है—यह तो श्वेताम्बरिवरिचत् उपदेश है उसकी साक्षी किसलिये दी ?

उत्तर: — जैसे — नीचा पुरुप जिसका निपेव करे, उसका उत्तम पुरुपके तो सहज ही निपेय हुग्रा; उसी प्रकार जिनके वस्त्रादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निपेव करें, तब दिगम्बर धर्ममें तो ऐसी विपरीतताका सहज ही निपेव हुग्रा। तथा दिगम्बर ग्रन्थोंमें भी इस श्रद्धानके पोपक वचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत पट्पाहुड़में (दर्शनपाहुड़में) ऐसा कहा है—

> 'दंसणमूलो घम्मो उवहड्ड' जिणवरेहिं सिस्साणं । तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिन्त्रो ॥ २ ॥

ग्रर्थ:—सम्यग्दर्शन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित वर्म है; उसे सुनकर हे कर्णसहित पुरुपो! यह मानो कि—सम्यक्त्वरहित जीव वंदनायोग्य नहीं है। जो ग्राप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है? विना सम्यक्त्व ग्रन्य वर्म भी नहीं होता। वर्मके विना वंदने योग्य कैसे होगा? फिर कहते हैं—

जे दंसगेस भट्टा णागे भट्टा चरित्तमद्दाय । एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८॥

जो दर्शनमें भ्रष्ट हैं, ज्ञानमें भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्टसे भ्रष्ट हैं; श्रीर भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवोंका नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर कहते हैं:—

जे दंसणेसु महा पाए पाडंति दंसणघराणं । ते हुंति खुल्लमृया बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

जो ग्राप तो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हैं ग्रौर सम्यक्त्ववारियोंको ग्रपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले-गूँगे होते हैं ग्रर्थात् स्थावर होते हैं तथा उनके वोधिकी प्राप्ति महा दुर्लभ होती है।

जेवि पढंति च तेसि लाणंता लज्जगारवमएण । तेसिं पि णत्थि बोही पावं मणुमोयमाणाणं ॥ १३॥ ( दर्जनपाहुड ) जो जानते हुए भी लज्जा, गारव ग्रीर भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी बोधि ग्रर्थात् सम्यक्तव नहीं है। कैसे हैं वे जीव ? पापकी ग्रनुमोदना करते हैं। पापियोंका सन्मानादि करनेसे भी उस पापकी ग्रनुमोदनाका फल लगता है। तथा (सूत्रपाहुडमें) कहते हैं—

जस्स परिग्गहगहणं अप्य बहुयं च हवइ लिंगस्स । सो गरहिउ जिणवययो परिगहरहियो णिरायारी ॥ १९ ॥

(-सूत्र पाहुड)

जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका भ्रंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्दां योग्य है। परिग्रह रहित ही भ्रनगार होता है। तथा (भावपाहुडमें) कहते हैं:— धम्मिम णिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफ्रज्ञसमो।

णिप्पलणिग्गुणयारो णहसवणो णगाहवैण ॥ ७१ ॥

(भावपाहुड)

श्रयं:—जो धर्ममें निरुद्यमी है, दोषोंका घर है, इक्षुफल समान निष्फल है, गुएाके श्राचरएसे रहित है, वह नग्नरूपसे नट-श्रमएा है, भांडवत् वेशधारी है। श्रब, नग्न होनेपर भांडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह दृष्टान्त भी नहीं बनता।

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिंदाणं। पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमगगिमा। ७८॥

—( मोच्तपाहुड )

भ्रथः--पापसे मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिंग घारण करके पाप करते हैं वे पापमूर्ति मोक्षमागेंमें भ्रष्ट जानना। तथा ऐसा कहा है---

ने पंचचेलसचा गंथगगाहीय नायणासीला।

वाधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९ ॥

—( मोक्षपाहुड )

ग्रर्थः—जो पंचप्रकार वस्त्रमें ग्रासक्त हैं, परिग्रहको ग्रहण करनेवाले हैं, याचना-सिंहत हैं, ग्रधःकर्म दोषोंमें रत हैं उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना । ग्रौर भी गाथा सूत्र वहाँ उस श्रद्धानको दृढ़ करनेके लिये कहे हैं व वहाँसे जानना । तथा कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिंग घारण करके जो हिंसा, ग्रारम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते हैं उनका वहुत निषेध किया है । तथा गुणभद्राचार्यकृत ग्रात्मानुशासनमें ऐसा कहा है—

इतस्ततश्र त्रस्यन्तो विमानवर्थ्या यथा मृगाः । वनाद्वसन्त्युत्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १९७॥ अर्थ: किलकालमें तपस्वी मृगकी भौति इंबर-उंबरसे भयभीत होकर वनसे नगरके समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगरके समीप ही रहनेका निषेघ किया, तो नगरमें रहना तो निषिद्ध हुआ ही।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो माविजन्मनः। सुस्त्रीकटासल्लुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ।। २००॥

श्रर्थः—होनेवाला है श्रनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य सम्पदा लुट गई है—ऐसा है। तथा योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशमें ऐसा कहा है—

> चिल्ला चिल्ली पुत्थयहिं, तूमह मूढ णिमंतु । एयहिं लन्जह णाणियउ, बंधहहेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला-चेली ग्रौर पुस्तकों द्वारा मूढ संतुष्ट होता है; भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बन्धका कारण जानता हुग्रा उनसे लज्जायमान होता है।

केणवि अप्पंड वंचियड, सिर खुंचि वि झारेण । सयखु वि संग ण परिहरिय, जिणवरिंजिघरेण ।। २१६ ।।

किसी जीव द्वारा श्रपना श्रात्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जोवनी जिनवरका लिंग घारण किया और राखसे सिरका लोंच किया, परन्तु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा।

जे जिणलिंग घरेनि द्वणि इड्डपरिग्गह लिंति । छहिकरेनिया ते नि जिय, सो पुण छहि गिलंति ॥ २१७ ॥

वर्थ:—हे जीव ! जो मुनि जिनिलंग घारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते हैं वे छिंद ( उल्टी ) करके उसी छिंदिका पुनः भक्षण करते हैं ग्रर्थात् निन्दनीय हैं। इत्यादि वहाँ कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रोंमें कुगुरुका व उनके श्राचरणका व उनकी सुश्रु- षाका निषेध किया है सो जानना।

तथा जहाँ मुनिको घात्री-दूत ग्रादि छ्यालीस दोष ग्राहारादिमें कहे हैं वहाँ
गृहस्थोंके वालकोंको प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र-ग्रोषघि-ज्योतिषादि कार्य
बतलाना तथा किया-कराया, श्रनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाग्रोंका निषेध किया
है; परन्तु ग्रव कालदोषसे इन्हीं दोषोंको लगाकर ग्राहारादि ग्रहण करते हैं। तथा
पार्श्वस्थ, कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियोंका निषेध किया है, उन्हींके लक्षणोंको घारण
करते हैं। इतना विशेष है कि—वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं यह नाना परिग्रह रखते

हैं। तथा वहाँ मुनियोंके भ्रामरी ग्रादि ग्राहार लेनेकी विधि कही हैं; परन्तु यह ग्रासक्त होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके ग्राहारादिका ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्थ-धर्ममें भी उचित नहीं हैं व ग्रन्याय, लोकिन कार्यं करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तथा जिनिवम्ब, शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो ग्रविनय करते हैं ग्रौर ग्राप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना ग्रादि प्रवृत्तिको धारण करते हैं—इत्यादि ग्रनेक विपर्णतिताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं ग्रौर ग्रपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण ग्रादिके धारी कहलाते हैं। इस प्रकार ग्रपनी मिहमा कराते हें ग्रौर गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा दिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परन्तु बड़े पापको बड़ाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे ग्रनन्त संसार नहीं होगा ? शास्त्रमें एक जिनवचनको ग्रन्थथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान ग्रौर पाप कौन है ?

श्रव यहाँ, कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुश्रोंकी स्थापना करते हैं उनका निरा-करण करते हैं। वहाँ वह कहता है—गुरु विना तो निगुरा कहलायेंगे श्रीर वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्हींको गुरु मानना ?

उत्तरः—निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। तथा जो गुरुको तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरुका लक्षरण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको मानता ही नहीं। श्रीर जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षरण न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह जानना।

फिर वह कहता है—जैन शास्त्रोंमें वर्तमानमें केवलीका तो श्रभाव कहा है, मुनिका तो श्रभाव नहीं कहा है ?

उत्तर:—ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशोंमें सद्भाव रहेगा, परन्तु भरत-क्षेत्रमें कहते हैं, सो भरतक्ष त्र तो बहुत बड़ा है; कहीं सद्भाव होगा, इसलिये ग्रभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहाँ जाग्रोगे तब किसको गुरु मानोगे? जिसप्रकार—हंसोंका सद्भाव वर्तमान में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नहीं देते, तो ग्रीर पिक्षयोंको तो हंस माना नहीं जाता। उसीप्रकार वर्तमानमें मुनियोंका सद्भाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो ग्रीरोंको तो मुनि माना नहीं जा सकता। फिर वह कहता है—एक ग्रक्षरके दाताको गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलायें व सुनायें उन्हें गुरु कैसे न मानें ?

उत्तर:—गृह नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, उसे उस प्रकार गृहसंज्ञा सम्भव है। जैसे—कुल अपेक्षा माता-पिताको गृहसंज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या अपेक्षा गृहसंज्ञा है। यहाँ तो धर्मका अधिकार है; इसिलये जिसके धर्म अपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गृह जानना। परन्तु धर्म नाम चारित्रका है; "मैं चारित्रं खलु धम्मो" ऐसा शास्त्रमें कहा है; इसिलये चारित्रके धारकको ही गृहसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ देवके श्रद्धानमें अरहन्तदेवका ही ग्रहण है; उसी प्रकार औरोंका भी नाम गृह है, तथापि यहाँ श्रद्धानमें निग्नंत्यका ही ग्रहण है। जैनधमें अरहन्तदेव, निग्नंत्य गृह ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यहाँ प्रश्न है कि — निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्थको ग्रुरु नहीं मानते, सो वया कारण है ?

उत्तर:—निर्ग्रन्थके सिवा ग्रन्य जीव सर्वप्रकारसे महंतता घारण नहीं करते। जैसे—लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हुम्रा ग्रीर यह उसे घन-वस्त्रादि देनेसे महंत हुग्रा। यद्यपि वाह्य शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता है, तथापि ग्रन्तरङ्ग लोभी होता है इसलिये सर्वथा महंतता नहीं हुई।

यहाँ कोई कहे-निग्रन्य भी तो भाहार लेते हैं ?

उत्तर:—लोभी होकर, दातारकी सुश्रुपा करके दीनतासे आहार नहीं लेते; इसलिये महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना। इसलिये निर्ग्रन्थ ही सर्वप्रकार महंततायुक्त हैं; निर्ग्रन्थके सिवा अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नहीं है; इसलिये पुरुमोंकी अपेक्षा महंतता और दोपोंकी अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निःशंक स्तुति नहीं की जा सकती। तथा निर्ग्रन्थके सिवा अन्य जीव जैसा घर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं; वहाँ गुरुसंज्ञा किसको होगी? इसलिये जो वाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं उन्हींको गुरु जानना।

यहाँ कोई कहे-ऐसे गुरु तो वर्तमानमें यहाँ नहीं हैं, इसलिये जिस प्रकार ग्ररहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुग्रोंकी स्थापना यह वेशघारी हैं?

प्रवचनसार गाया १-७।

उत्तर:—जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादिं द्वारा करे तो वह राजाका प्रतिपक्षी नहीं है; श्रीर कोई सामान्य मनुष्य अपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार अरहंतादिककी पाषाणादिमें स्थापना बनाये तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, श्रीर कोई सामान्य मनुष्य अपनेको मुनि मनाये तो वह मुनियोंका प्रतिपक्षी हुमा। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपनेको अरहन्त भी मनाश्रो! श्रीर यदि उनकी स्थापना है तो बाह्यमें तो वैसे ही होना चाहिये; परन्तु वे निर्ग्रन्थ, यह बहुत परिग्रहके घारी,—यह कैसे बनता है?

तथा कोई कहे—अब श्रावक भी तो जैसे सम्भव हैं वैसे नहीं हैं, इसलिये जैसे श्रावक वैसे मुनि?

उत्तर:-शावक संज्ञा तो ज्ञास्त्रमें सर्वं गृहस्थ जैनियोंको है। श्रेणिक भी ग्रसंयमी था, उसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। वारह सभाग्रोंमें श्रावक कहे हैं वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते, तो श्रसंयत मनुष्योंकी मलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये गृहस्य जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। श्रीर मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थके सिवा कहीं कही नहीं है। तथा श्रावकके तो श्राठ मूलगुण कहे हैं, इसलिये मद्य, मांस, मघु, पांच उदम्बरादि फलोंका भक्षण श्रावकोंके है नहीं, इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परन्तु मुनिके श्रद्वाईस मूलगुण हैं सो वेषियोंके दिखायी ही नहीं देते, इसलिये मुनिपना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। तथा गृहस्य ग्रवस्थामें तो पहले जम्बूकुमारादिकने बहुत हिंसादि कार्य किये सुने जाते हैं; मुनि होकर तो किसीने हिंसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, ग्रादिनायजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे—'जिनलिंगी होकर ग्रन्यथा प्रवर्तींगें तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो।' इसलिये जिनलिंगी कहलाकर प्रन्यथा प्रवर्त, वे तो दंड योग्य हैं; वंदनादि योग्य कैसे होंगे ? भ्रब अधिक क्या कहें, जिनमतमें कुवेष घारण करते हैं वे महापाप करते हैं; भ्रन्य जीव जो उनकी सुश्रूषा भ्रादि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्मपुराणमें यह कथा है कि-श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनियोंको भ्रमसे भ्रष्ट जानकर ग्राहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कैसे सम्भव है ?

यहाँ कोई कहे —हमारे अन्तरङ्गमें श्रद्धान तो सत्य है, परन्तु बाह्य लजादिसे शिष्टाचार करते हैं; सो फल तो अन्तरङ्गका होगा ?

उत्तर:—'पट्पाहुड'में लज्जादिसे वन्दनादिकका निषेष बतलाया था, वह पहले ही कहा था। कोई जवरदस्ती मस्तक मुकाकर हाथ जुड़वाये, तव तो यह सम्भव है कि हमारा अन्तरङ्ग नहीं था; परन्तु ग्राप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ अन्तरङ्ग कैसे न कहें ? जैसे—कोई अन्तरंगमें तो माँसको वुरा जाने, परन्तु राजादिकको भला मनवानेको माँस भक्षण करे तो उसे ब्रती कैसे मानें ? उसी प्रकार अन्तरंगमें तो कुगुरु-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहें ? इसलिये वाह्यत्याग करने पर ही अन्तरंग त्याग सम्भव है। इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कुगुरुग्रोंकी सुश्रुषा ग्रादि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवनका निपेष किया।

यहाँ कोई कहे-किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुगुरुसेवनसे मिश्यात्व कैसे हुमा ?

उत्तर:—जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भर्तारकी भाँति रमण-किया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुके साथ सुगुरुकी भाँति नमस्कारादि किया सर्वथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुग्रा है; वहाँ रागादिकका निषेच करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावको श्रेष्ठ मानता है; इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हों गुरुको उत्तम जानकर नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें एन्ह्रें निषद्ध जानकर कदापि नमस्कारादि नहीं करता।

कोई कहे-जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी करता है ?

उत्तर:—राजादिक धर्मपढितमें नहीं हैं। गुरुका सेवन तो धर्मपढितमें है, राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है; वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है; परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुग्रा। सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्पन्न की उसके कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानमें दृढ़ता कैसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भव है। इस प्रकार कुगुरुग्रोंका निरूपण किया।

[ कुघर्मका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निपेघ ]

म्रव कुंघमंका निरूपण करते हैं :--

जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हों व विषयकषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो कुधमं जानना । यज्ञादिक कियाओंमें महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवोंका घात करे श्रीर इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टबुद्धि करके रौद्रध्यानी हो, तीन्न लोभसे श्रीरोंका बुरा करके श्रपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, श्रीर ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने सो कुधमं है ।

तथा तीथों में व ग्रन्यत्र स्नानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोटे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होती है, शरीरको चैन मिलता है, इसलिये विषयपोषण होता है ग्रीर कामादिक बढ़ते हैं; कुतूहलादिसे वहाँ कषायभाव बढ़ाता है ग्रीर धर्म मानता है सो यह कुधर्म है।

तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिक श्रथं दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंको दान देता है, दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल ग्रादि वस्तुग्रोंको देता है, परन्तु संक्रान्ति ग्रादि पर्वं धर्मं रूप नहीं हैं। ज्योतिषी के संवारादिक द्वारा संक्रान्ति ग्रादि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिक के ग्रथं दिया वहाँ भय, लोभादिक की ग्रधिकता हुई; इसलिये वहाँ दान देने में घर्मं नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है; क्यों कि लोभी नाना ग्रसत्य युक्तियाँ करके ठगते हैं, किंचित् भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पाप प्रवर्तता है। पापके सहायकका भला कैंसे होगा ? यही "रयणसार" शास्त्र में कहा है—

सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाणं सोहं वा । लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सवस्स जागोह ॥ २६ ॥

श्रयं:—सत्पुरुषोंको दान देना कलपवृक्षोंके फलोंकी शोभासमान है। शोभा भी है श्रीर सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव श्रयांत्र मुदेंकी ठठरीकी शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परन्तु मालिकको परम दु:खदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुषोंको दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती ग्रादि देनेसे तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं श्रीर मान-लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुश्रोंको देनेवालेके पुण्य कैसे होगा? तथा विषयासक्त जीव रितदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पुण्य कैसे होगा? तथा ग्रुक्ति मिलानेको कहते हैं कि—वह स्त्री सन्तोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करनेसे सुख पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया ? रितकालके अतिरिक्त भी उसके मनोरथ अनुसार न प्रवर्ते तो दु.ख पाती है; सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषयपोषण करनेका उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दया दान व पात्रदानके सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधमं है।

तथा त्रतादिक करके वहाँ हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु व्रतादिक तो उन्हें घटानेके अर्थ किये जाते हैं। तथा जहाँ अन्नका तो त्याग करे और कंदमूलादिका भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई—स्वादादिक विषय विशेष हुए। तथा दिनमें तो भोजन करता नहीं है और रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजनसे रात्रि भोजनमें विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा व्रतादिक करके नाना प्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुग्रा आदिक्प प्रवर्तता है इत्यादि पापित्रया करता है; तथा व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नाशको चाहता है वहाँ कपायोंकी तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रतादिकसे धर्म मानता है सो कुधमें है।

तथा कोई भक्ति श्रादि कार्यों हिंसादिक पाप वढ़ाते हैं; गीत-नृत्यगानादिक व इष्ट भोजनादिक व श्रन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोषण करते हैं; कुतूहल प्रमादादिक्प प्रवर्तते हैं वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं भौर धर्मका किंचित् साधन नहीं है। वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है।

तथा कितने ही शरीरको तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, ग्रौर वहाँ हिंसादिक उत्पन्न करते हैं व कपायादिरूप प्रवर्तते हैं। जैसे—पंचाग्नि तपते हैं सो ग्रग्निसे बड़े-छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं इसमें धर्म क्या हुग्रा ? तथा ग्रौंधे मुँह भूलते हैं, ऊर्ध्ववाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं वहाँ क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्मके ग्रंग नहीं हैं।

तथा पवन साधन करते हैं वहाँ नेती, घोती इत्यादि कार्योंमें जलादिकसे हिंसादिक उत्पन्न होते हैं; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहाँ किंचित् धर्मसाधन नहीं है। इत्यादिक क्लेश तो करते हैं, विषयकषाय घटानेका कोई साधन नहीं करते। अन्तरंगमें कोध, मान, माया, लोभका अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधमें है।

तथा कितने ही इस लोकमें दुःख सहन न होनेसे व परलोकमें इष्टकी इच्छा व अपनी पूजा बढ़ानेके अर्थ व किसी कोघादिसे आपघात करते हैं। जैसे—पतिवियोगसे अग्निमें जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते हैं, काशीमें करौंत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं—इत्यादि कार्योंसे घर्म मानते हैं; परन्तु आपघातका तो महान पाप है। यदि शरीरादिकसे अनुराग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमें कौन धर्मका अंग हुआ ? इसलिये आपघात करना कुधर्म है। इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे कुधर्मके अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषयकषाय बढ़ते हों और धर्म मानें सो सब कुधर्म जानना।

देखो, कालका दोष, जैनधर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गई है। जैनमतमें जो धर्म पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय-कषाय छोड़कर संयमरूप प्रवर्तना योग्य है। उसे तो ग्रहण नहीं करते श्रीर व्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतूहलादि करते हैं व कषाय बढ़ानेके कार्य करते हैं, जुश्रा इत्यादि महान पापरूप प्रवर्तते हैं।

तथा पूजनादि कार्योंमें उपदेश तो यह था कि—"सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी दोषायनालं अव बहुत पुण्य समूहमें पापका ग्रंश दोषके ग्रर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा-प्रभावनादि कार्योंमें रात्रिमें दीपकसे, व अनन्तकायादिक संग्रह द्वारा, व ग्रयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिंसादि ए पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं ग्रोर स्तुति, भक्ति ग्रादि शुभपरिणामों नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करनेमें तो बुरा ही दिखना होता है।

तथा जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है; वहाँ नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमादरूप प्रवर्तते हैं, तथा वहाँ बाग-बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय-कषायका पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुषोंको गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी प्रसत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकारसे विषय-कषायोंको तो बढ़ाते हैं ग्रीर धर्म मानते हैं; परन्तु जिनधर्म तो वीतराग भावरूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति कालदोषसे ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया।

<sup>\* &</sup>quot;पूज्यं जिनं त्वार्चयतोजनस्य, सावद्यतेशोबहुपुरयराशौ। दोषायनास्रं करिका विषस्य, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ॥ ४८॥ (—वृहत्स्वयंभूस्तोत्र)

### [ कुथर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव ]

श्रव, इसमें मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुग्रा सो कहते हैं !--

तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि—रागादिक छोड़ना। इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोंको बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्त्वश्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन ग्राज्ञासे प्रतिकूल हुग्गा। रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म माना सो यह भूठा श्रद्धान हुग्रा; इसलिये कुधर्मके सेवनमें मिथ्यात्वभाव है। इस प्रकार कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र सेवनमें मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही 'पट्पाहुड़' (मोक्खपाहुड) में कहा है—

### कुच्छियदेवं घम्मं कुच्छियलिंगं च वंदए जो दु। लजामयगारवदो मिच्छादिही हवे सो दु॥ ९२॥

श्रयं: —यदि लज्जासे, भयसे, व वड़ाईसे भी कुत्सित् देवको, कुत्सित् घर्मको व कुत्सित् लिंगको वन्दता है तो मिथ्यादृष्टि होता है। इसलिये जो मिथ्यात्वका त्याग करना चाहे, वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुघर्मका त्यागी हो। सम्यक्त्वके पच्चीस मलोंके त्यागमें भी श्रमूढ़ दृष्टिमें व पडायतनमें इन्हींका त्याग कराया है; इसलिये इनका श्रवश्य त्याग करना। तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सो वह हिसादिक पापोंसे वड़ा पाप है; इसके फलसे निगोद, नरकादि पर्यायें पायी जाती हैं; वहाँ श्रनन्तकाल पर्यन्त महा संकट पाया जाता है; सम्यक्तानकी प्राप्ति महा दुर्वभ हो जाती है। यही पट्पाहुड़में (भावपाहुड़में) कहा है—

### कुच्छियधम्मिम्मि-रस्रो, कुच्छिय पासंडि भित्तसंजुची । कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होइ ।। १४० ॥

श्रयं: — जो कुत्सित् धमंमें रत है, कुत्सित् पाखण्डियोंकी मक्तिसे संयुक्त है, कुत्सित् तपको करता है वह जीव कुत्सित् अर्थात् खोटी गतिको भोगनेवाला होता है। सो हे भव्यो ! किंचित्मात्र लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे अनन्त-काल पर्यन्त महादु:ख सहना होता है ऐसा मिध्यात्वभाव करना योग्य नहीं है। जिनधमें यह तो आम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है; इसलिये इस मिध्यात्वको सप्तव्यसनादिकसे भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिये जो पापके फलसे हरते हैं, अपने आत्माको दु:खसग्रुद्रमें नहीं इबाना चाहते, वे जीव इस

मिध्यात्वको अवश्य छोड़ो ! निन्दा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिलं होना योग्य नहीं है; क्योंकि नीतिमें भी ऐसा कहा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । वहाँ व वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः ।। १ ।। (नीतिशतक-५४)

कोई निन्दा करता है तो निन्दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ व जहाँ-तहाँ जाओ, तथा अभी मरण होओ व युगान्तरमें होओ, परन्तु नीतिमें निपुण पुरुष न्यायमार्गसे एक डग भी चिलत नहीं होते। ऐसा न्याय विचारकर निन्दा-प्रशंसादिकके भयसे, लोभादिकसे अन्यायरूप मिध्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधारसे धर्म है। इनमें शिथिलता रखनेसे अन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहुत कहनेसे क्या ! सर्वथा प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न करनेसे मिध्यात्वभाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती है; इसलिये इनका निषेधरूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिध्यात्वभाव छोड़कर अपना कल्याण करो !

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रमें कुदेव-कुगुरु-कुधर्म निषेध वर्णनहृप छटवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥६॥





#### # दोहा #

इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिथ्यामाव । ताकों करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

ग्रव, जो जीव जैन हैं, जिनग्राज्ञाको मानते हैं, ग्रीर उनके भी मिथ्यात्व रहता है उसका वर्णन करते हैं—क्योंकि इस मिथ्यात्ववैरीका ग्रंश भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागममें निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है। इनके स्वरूपको न जानते हुए ग्रन्थया प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं—

### [ एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास ]

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निश्चयाभासके श्रद्धानी होकर अपनेको मोक्षमार्गी मानते हैं; अपने आत्माका सिद्धसमान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। अमसे अपनेको सिद्ध मानते हैं वही मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोंमें जो सिद्ध समान आत्माको कहा है वह द्रव्यदृष्टिसे कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे—राजा और रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने और रंकपनेकी अपेक्षासे तो समान नहीं हैं। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपनेऔर संसारीपनेकी अपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, वैसा ही अपनेको गुद्ध मानते हैं। परन्तु वह शुद्ध-अशुद्ध अवस्था पर्याय है; इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाये तो यही मिथ्यादृष्टि है। तथा अपनेको केवलज्ञानादिका सद्भाव मानते हैं, परन्तु अपनेको तो क्षयोपशमरूप मित-श्रृतादि ज्ञानका सद्भाव है, क्षायिक-

भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है ग्रीर ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए बिना ही क्षायिक-भाव मानते हैं, सो यही मिध्यादृष्टि है। शास्त्रमें सर्व जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कहा है वह शक्तिग्रपेक्षासे कहा है। क्योंकि सर्व जीवोंमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है; वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है।

### [ केवलज्ञान निपेध ]

कोई ऐसा मानता है कि आत्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर प्रावरए। होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वज्जपटलादि
प्राड़े होनेपर भी वस्तुको जानता है; कमें आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिये कमेंके निमित्तसे केवलज्ञानका अभाव ही है। यदि इसका सबंदा सद्भाव रहता
तो इसे पारिए। मिक भाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। सबंभेद जिसमें गिमत
हैं ऐसा चैतन्यभाव सो पारिए।। मिकभाव है। इसकी अनेक अवस्थाएँ मितज्ञानादिरूप व
केवलज्ञानादिरूप हैं, सो यह पारिए।। मिकभाव नहीं हैं। इसिलये केवलज्ञानका सबंदा
सद्भाव नहीं मानना। तथा शास्त्रोंमें जो सूर्यंका दृष्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव
लेना कि—जैसे मेघपटल होते हुए सूर्यंका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कमंउदय
होते हुए केवलज्ञान नहीं होता। तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि—जैसे सूर्यंमें प्रकाश
रहता है वैसे आत्मामें केवलज्ञान रहता है; क्योंकि हच्टान्त सर्वप्रकारसे मिलता नहीं
है। जैसे—पुद्गलमें वर्णं गुए। है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें
कोई अवस्था होनेपर अन्य अवस्थाका अभाव है। उसी प्रकार आत्मा होनेपर अन्य अवस्थाका अभाव है। उसी प्रकार होनेपर अन्य अवस्थाका अभाव है।
इसकी मितज्ञानादिरूप अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई अवस्था होनेपर अन्य अवस्थाका अभाव ही है।

तथा, कोई कहे कि—ग्रावरण नाम तो वस्तुको ग्राच्छादित करनेका है; केवल-जानका सद्भाव नहीं है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो ?

उत्तर:—यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। जसे—देशचारित्रका अभाव होनेपर शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। तथा ऐसा जानना कि—वस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव हो उसका नाम औपाधिकभाव है और परनिमित्तके बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। जैसे—जलको अग्निका निमित्त होनेपर उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपनेका अभाव ही है; परन्तु अग्निका निमित्त मिटने पर शीतलता ही होजाती है, इसलिये सदा-

काल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है और व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित् व्यक्तरूप होता है। उसी प्रकार आत्माको कर्मका निमित्त होनेपर अन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका अभाव ही है; परन्तु कर्मका निमित्त मिटने पर सर्वदा केवलज्ञान होजाता है; इसलिये सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है; क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होने-पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे—शोतल स्वभावके कारण उष्णजलको शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा; उसी प्रकार केवलज्ञानस्वभावके कारण अगुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुःखी ही होगा। इस प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादि हुप अनुभव करते हैं वे मिथ्याहिष्ट हैं।

तथा रागादिक भाव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे आत्माको रागादि रिहत मानते हैं। सो पूछते हैं कि—ये रागादिक तो होते दिखायी देते हैं, ये किस द्रव्यके अस्तित्वमें हें ? यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गलके अस्तित्वमें हों तो ये भाव अचे-तन या मूर्तिक होंगे। परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भासित होते हैं; इसलिये ये भाव आत्माहीके हैं। यही समयसार कलशमें कहा है:—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुपंगात्कृतिः । नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाञ्जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तिञ्चदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्रलः ॥ २०३ ॥

इसका अर्थ यह है— रागादिख्य भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनोंका भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतनकर्मप्रकृतिको भी उस भावकर्मका फल सुख— दुःखका भोगना होगा, सो असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृतिका भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रगट है; इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है और यह रागादिक जीवहीका कर्म है; क्योंकि भावकर्म तो चेतनाका अनुसारी है, चेतना विना नहीं होता, और पुदुगल जाता है नहीं। इस प्रकार रागादिकभाव जीवके अस्ति-त्वमें हैं। अब, जो रागादिकभावोंका निमित्त कर्महीको मानकर अपनेको रागादिकका अकर्ता मानते हैं वे कर्ता तो आप हैं, परन्तु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिये कर्महीका दोष ठहराते हैं। सो यह दुःखदायक अम है। ऐसा हो समयसारके कल्कामें कहा है—

# रागजन्मनि निमित्तां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । उत्तरिन्त न हि मोहवाहिनीं शुद्धवोधविधुरान्धवुद्धयः ॥ २२१ ॥

इसका अर्थ: — जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्धज्ञानसे रहित हैं अन्यवृद्धि है जिनकी ऐसे होते हुए मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं। तथा समयसारके "सर्व विशुद्धज्ञान अधिकार" में जो आत्माको अकर्ता मानता है और यह कहता है कि—कर्म ही जगाते—सुलाते हैं, परघात कर्मसे हिंसा है, वेदकर्मसे अब्रह्म है, इसलिये कर्म ही कर्ता है, उस जैनीको सांख्यमती कहा है। जैसे—सांख्यमती आत्माको शुद्धमानकर स्वच्छन्द होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि—रागादिकको अपना नहीं जाना, अपनेको अकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नहीं रहा तथा रागादिकको मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोटे कर्मोंका बन्ध करके अनन्त संसारमें रुलता है।

यहाँ प्रश्न है कि—समयसारमें ही ऐसा कहा है— वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा मिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः !

इसका ग्रर्थ—वर्णादिक ग्रथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस ग्रात्मासे भिन्न हैं। तथा वहीं रागादिकको पुद्गलमय कहा है। तथा ग्रन्यशास्त्रोंमें भी ग्रात्माको रागा-दिकसे भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है?

उत्तर:—रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे श्रीपाधिकभाव होते हैं, श्रीर यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा श्रीर उसके नाशका उद्यम किसलिये करेगा? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ानेके लिये स्वभावकी ग्रपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है श्रीर निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गलमय कहा है। जैसे—वैद्य रोग मिटाना चाहता है; यदि शीतकी श्रिधकता देखता है तब उष्ण श्रीपिध वतलाता है श्रीर यदि श्रातापकी श्रिधकता देखता है तब शीतल श्रीपिध वतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं; जो रागादिकको परका मानकर स्वच्छन्द होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारणकी मुख्यतासे रागादिक श्रातमाके हैं—ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादिकको ग्रपना स्वभाव मानकर

<sup>#</sup> वर्णाद्या वा रागमोहाद्यो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः। तेनेवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टा स्युद्ध ष्टमेकं परं स्यात्॥ ३७॥

उनके नाशका उद्यम नहीं करता उसे निमित्त कारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनों विपरीत श्रद्धानोंसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब ऐसा मानेगा कि—ये रागादिक भाव ग्रात्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कर्मके निमित्तसे ग्रात्माके ग्रस्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे स्वभावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न है कि—यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैं तो कर्मका उदय रहेगा तव तक यह विभाव दूर कैसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरर्थंक है ?

उत्तर:—एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलें तव कार्य सिद्धि होती है। जैसे—पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। वहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिका तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयमेव हो, तव पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्त्व-विचारादि हैं और अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मके उपशमादिक हैं। सो उसका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तव रागादिक दूर होते हैं।

यहाँ ऐसा कहते हैं कि — जैसे विवाहादिक भी भवितव्य द्याघीन हैं, उसी प्रकार तत्त्वविचारादिक भी कमें के क्षयोपशमादिक द्याघीन हैं; इसलिये उद्यम करना निरर्थक है ?

उत्तर:—ज्ञानावरएका तो क्षयोपशम तत्त्विवचारादिक करने योग्य तेरे हुग्रा है; इसीलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं। श्रसंज्ञी जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, तो उन्हें किसलिये उपदेश दें?

तव वह कहता है — होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, विना होनहार कैसे

उत्तर:—यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर । तू खान-पान-व्यापारादिकका तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है; इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है; मानादिकसे ऐसी भूठो वार्ते बनाता है। इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्माको उनसे रहित मानते हैं उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना।

तथा कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध होते हुए ग्रात्माको निर्वध मानते हैं, सो इनका बन्धन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके ग्रनुसार ग्रवस्थाएँ होती देखी जाती हैं, फिर बन्धन कैसे नहीं है ? यदि बन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ?

यहाँ कोई कहे कि - शास्त्रोंमें ग्रात्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न ग्रबद्ध स्पृष्ट कैसे कहा है ?

उत्तर:—सम्बन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा आत्मा-को कर्म-नोकर्मसे भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षासे अवद्धस्पृष्ट कहा है। तथा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी अपेक्षा बन्धन है ही; उनके निमित्तसे आत्मा अनेक अवस्थाएँ घारण करता ही है; इसलिये अपनेको सर्वथा निवंध मानना मिथ्यादृष्टि है।

यहाँ कोई कहे कि—हमें तो बन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है—

"जो वन्धउ मुक्कउ मुणइ, सो बंधइ णिभंतु ।"

त्रर्थ—जो जीव वैंघा श्रीर मुक्त हुग्रा मानता है वह निःसन्देह वैंघता है। उससे कहते हैं:—

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर बन्धमुक्त ग्रवस्थाहीको मानते हैं, द्रव्य स्व-भावका ग्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि—द्रव्य स्वभावको न जानता हुआ जो जीव वँघा—मुक्त हुआ मानता है वह बँघता है। तथा यदि सर्वथा ही बन्ध— मुक्ति न हो तो यह जीव वँघता है—ऐसा क्यों कहे ? तथा बन्धके नाशका—मुक्त होनेका उद्यम किसलिये किया जाये ? ग्रीर किसलिये ग्रात्मानुभव किया जाये ? इसलिये द्रव्य-दृष्टिसे एकदशा है ग्रीर पर्याय दृष्टिसे ग्रनेक ग्रवस्थाएँ होती हैं—ऐसा मानना योग्य है। ऐसे ही ग्रनेक प्रकारसे केवल निश्चयनयके ग्रामित्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। जिनवाणीमें तो नाना नर्योंकी ग्रपेक्षासे कहीं कैसा, कहीं कैसा निरूपण किया है, यह ग्रपने ग्रमिप्रायसे निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो उसीको ग्रहण करके मिथ्या-दृष्टिको घारण करता है। तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर मोक्षमार्ग कहा है; सो इसके सम्यग्दर्शन-ज्ञानमें साततत्त्वोंका श्रद्धान ग्रीर जानना होना चाहिये, सो उनका विचार नहीं है ग्रीर चारित्रमें रागादिक दूर करना चाहिये उसका उद्यम नहीं है; एक ग्रपने श्रात्माके शुद्ध श्रनुभवनको ही मोक्षमार्ग जान-कर सन्तुष्ट हुआ है। उसका श्रम्यास करनेको श्रन्तरंगमें ऐसा चितवन करता रहता है कि—मैं सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकमं, नोकमं रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्म-मरणादि दुःख मेरे नहीं हैं—इत्यादि चितवन करता है। सो यहाँ पूछते हैं कि—यह चितवन यदि द्रव्यदृष्टिसे करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-श्रशुद्ध सर्व पर्यायों-का समुदाय है; तुम शुद्ध ही श्रनुभवन किसिलये करते हो ? श्रीर पर्यायदृष्टिसे करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान श्रशुद्ध पर्याय है, तुम श्रपनेको शुद्ध कैसे मानते हो ? तथा यदि शक्तिश्रपेक्षा शुद्ध मानते हो तो, 'मैं ऐसा होने योग्य हूँ'—ऐसा मानो; 'मैं ऐसा हूँ'—ऐसा क्यों मानते हो ? इसिलये श्रपनेको शुद्धस्प चितवन करना भ्रम है। कारण कि—तुमने श्रपनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार श्रवस्था किसकी है ? श्रीर तुम्हारे केवलज्ञानादि हैं तो यह मितज्ञानादिक किसके हैं ? श्रीर द्रव्यकमं नोकमं रिहत हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो श्रव कर्तव्य क्या रहा ? जन्म-मरणादि दुःख नहीं हैं, तो दुःखी कैसे होते हो ?—इसिलये श्रन्य श्रवस्थामें श्रन्य श्रवस्था मानना भ्रम है।

यहाँ कोई कहे कि-शासमें शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है ?

उत्तर:—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्नपना और अपने भावोंसे अभिन्नपना-उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा श्रीपाधिकभावोंका अभाव होनेका नाम शुद्धपना है। सो शुद्धचितवनमें द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समयसार व्याख्यामें कहा है—

> एप एवाशेषद्रव्यान्तरभावेम्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । ( गाथा-६ टीका )

इसका ग्रर्थ यह है कि—ग्रात्मा प्रमत्त-ग्रप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त पर-

तथा वहीं ऐसा कहा है-

\*समस्तकारक चक्रप्रक्रियोत्तीर्णं निर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । ( गाथा-७३ टीका )

आत्मख्यातौ तु 'सकल' इति पाठः प्रतिभाति ।

म्रथं: — समस्त ही कर्ता, कर्म म्रादि कारकों के समूहकी प्रक्रियासे पारंगत ऐसी निर्मल मनुभूति, जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा शुद्ध शब्दका मर्थ जानना। तथा इसी प्रकार केवल शब्दका अर्थ जानना— 'जो परभावसे भिन्न निः केवल ग्राप ही' — उसका नाम केवल है। इसी प्रकार ग्रन्य यथार्थ अर्थका श्रवधारण करना। पर्यायग्रपेक्षा शुद्धपना माननेसे तथा अपनेको केवली माननेसे महाविपरीतता होती है, इसलिये अपनेको द्रव्य-पर्यायरूप श्रवलोकन करना। द्रव्यसे सामान्यस्वरूप ग्रवलोकन करना, पर्यायसे श्रवस्था विशेष श्रवधारण करना। इसी प्रकार चितवन करनेसे सम्यग्दृष्ट होता है, क्योंकि सच्चा श्रवलोकन किये बिना सम्यग्दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे १ तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण करना है; वह तो विचार ही नहीं है, श्रपने शुद्ध श्रनुभवनसे ही श्रपनेको सम्यग्दृष्ट मानकर ग्रन्य सर्व साधनोंका निषेष करता है।

### [ शास्त्राम्यासकी निरर्थकताका निषेध ]

शास्त्राम्यास करना निर्थंक बतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुएास्थान, मार्गएग, तिलोकादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, तपश्चरएा करनेको वृथा क्लेश करना मानता है, व्रतादिक घारण करनेको बन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योंको शुभा-स्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है,—इत्यादि सर्व साधनोंको उठाकर प्रमादी होकर परिएामित होता है। यदि शास्त्राम्यास निर्थंक हो तो मुनियोंके भी तो ध्यान भौर भ्रष्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानमें उपयोग न लगे तब अध्ययनहीमें उपयोगको लगाते हैं, बीचमें अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं हैं। तथा शास्त्राम्यास द्वारा तत्त्वोंको विशेष जाननेसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान निर्मंख होता है:। तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मन्द रहे और आगामी वीतरागभावोंकी वृद्धि हो। ऐसे कार्यको निर्थंक कैसे मानें?

तथा वह कहता है कि—जिनशास्त्रोंमें ग्रध्यात्म उपदेश है उनका ग्रम्यास करना, ग्रन्य शास्त्रोंके ग्रम्याससे कोई सिद्धि नहीं है ?

उससे कहते हैं—यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहाँ भी मुख्यतः अघ्यात्म शास्त्रोंमें तो ग्रात्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्यग्दृष्टि होनेपर ग्रात्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मलताके अर्थ व उपयोग-को मंदकषायरूप रखनेके अर्थ अन्य शास्त्रोंका अम्यास मुख्य चाहिये। तथा आत्मस्वरूप-

का निर्णय हुग्रा है, उसे स्पष्ट रखनेके ग्रथं ग्रध्यात्मशाखोंका भी ग्रम्यास चाहिये; परन्तु ग्रम्य शाखोंमें ग्रहचि तो नहीं होना चाहिये। जिसको ग्रन्य शाखोंकी ग्रहचि है उसे ग्रध्यात्मकी रुचि सच्ची नहीं है। जैसे—जिसके विषयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरुषोंकी कथा भी रुचिपूर्वक सुने, वा विषयके विशेषको भो जाने वा विषयके ग्रह्चर्रणमें जो ग्रावन हों उन्हें भी हितरूप माने, व विषयके स्वरूपको भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके ग्रात्महिच हुई हो, वह ग्रात्महिचके चारक तीर्थंकरादिके पुराणोंको भी जाने तथा ग्रात्माके विशेष जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तथा ग्रात्मग्राचरणमें जो व्रतादिक साधन हैं उनको भी हितरूप माने। तथा ग्रात्माके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारों हो ग्रनुयोग कार्यकारी हैं। तथा उनका ग्रच्छा ज्ञान होनेके ग्रथं शब्द न्यायशास्त्रादिकको भी जानना चाहिये। इसलिये ग्रपनी शक्तिके ग्रनुसार सभीका थोड़ा या बहुत ग्रम्यास करना योग्य है।

फिर वह कहता है—'पद्मनित्द पच्चीसी' में ऐसा कहा है कि—ग्रात्मस्वरूपसे निकलकर वाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिगी है ?

उत्तर:—यह सत्य कहा है। बुद्धि तो ग्रात्माकी है, उसे छोड़कर परद्रव्य— शास्त्रोंमें ग्रनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिएगी ही कहा जाता है। परन्तु जैसे—स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है; ग्रोर न रहा जाये तव उत्तम पुरुपको छोड़कर चांडाला-दिकका सेवन करनेसे तो ग्रत्यन्त निंदनीय होगी, उसी प्रकार बुद्धि ग्रात्मस्वरूपमें प्रवर्ते तो योग्य ही है, ग्रीर न रहा जाये तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्योंको छोड़कर ग्रप्रशस्त विषयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी। सो मुनियोंकी भी स्वरूपमें बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे ? इसलिये शास्त्राम्यासमें उपयोग लगाना योग्य है।

तथा यदि द्रव्यादिकके ग्रीर गुणस्थानादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है; परन्तु निविकल्प उपयोग न रहं तव इन विकल्पोंको न करे तो ग्रन्य विकल्प होंगे, वे वहुत रागादि गिमत होते हैं। तथा निविकल्पदशा सदा रहती नहीं है; क्योंकि छन्नस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो ग्रन्तर्मु हूर्त रहता है। तथा तू कहेगा कि—मैं ग्रात्मस्वरूपहीका चितवन ग्रनेक प्रकार किया करूँगा; सो सामान्य चितवनमें तो ग्रनेक प्रकार वनते नहीं हैं, ग्रीर विशेष करेगा तो द्रव्य-गुण-पर्याय, गुणस्थान, मार्गणा, शुद्ध-ग्रशुद्ध ग्रवस्था इत्यादि विचार होगा। ग्रीर सुन, केवल ग्रात्मज्ञानहोसे तो

मोक्षमागं होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-कान होनेपर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्षमागं होगा। सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेको जीव, श्रजीवके विशेष तथा कर्मके श्रास्रव, बंधादिकके विशेष श्रवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी प्राप्ति हो। श्रीर वहाँ पश्चात् रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ानेके कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना। सो द्रव्यादिक श्रीर गुणस्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका निमित्त नहीं है। इसलिये सम्यग्दृष्टि होनेके पश्चात् भी यहाँ ही उपयोग लगाना।

फिर वह कहता है—रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोंकी गति ग्रादिका विचार करना, कर्मके बंघ, उदय, सत्तादिके बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके ग्राकार, प्रमाणादिक जानना—इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं?

उत्तर:—इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट-म्रानिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वर्तमान रागादिकके कारण नहीं हैं। तथा इनको विशेष जाननेसे तत्त्वज्ञान निर्मल होग्न, इसलिये ग्रागामी रागादिक घटानेको ही कारण हैं, इसलिये कार्यकारी हैं।

फिर वह कहता है—स्वगं-नरकादिको जाने वहाँ तो राग-द्वेष होता है ?

समाधानः—ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, श्रज्ञानीके होती है। वहाँ पाप छोड़कर पुण्य-कार्यमें लगे वहाँ किचित् रागादिक घटते ही हैं।

फिर वह कहता है—शास्त्रमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करें ?

उत्तर:—जो जीव ग्रन्य बहुत जानते हैं ग्रीर प्रयोजनभूतको नहीं जानते; ग्रथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा? जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है—

### सामान्यशास्त्रतो नृतं विशेषो बलवान् भवेत् ।

इसका भ्रयं यह है—सामान्य शास्त्रसे विशेष बलवान हैं। विशेषसे ही भ्रच्छी तरह निर्णय होता है, इसिखये विशेष जानना योग्य है। तथा वह तपश्चरणको वृथा

नलेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवोंसे उल्टी परिएाति चाहिये। संसारियोंको इष्ट-अनिष्ट सामग्रीसे राग-द्वेष होता है, इसके राग-द्वेष नहीं होना चाहिये। वहाँ राग छोड़नेके अर्थं इष्ट सामग्री मोजनादिकका त्यागी होता है और द्वेष छोड़नेके अर्थं अनिष्ट सामग्री अनशनादिको अंगीकार करता है। स्वाधीनरूपसे ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-द्वेष न हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिये, परन्तु तुमे अनशनादिसे द्वेष हुआ, इसलिये उसे क्लेश ठहराया। जव यह क्लेश हुआ, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा और वहाँ राग आया। सो ऐसी परिएाति तो संसारियोंके पायी ही जाती है; तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया?

यदि तू कहेगा कि-कितने ही सम्यग्दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते हैं ?

उत्तर:—कारण विशेषसे तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला जानते हैं श्रीर उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुमें तो श्रद्धान यह है कि—तप करना क्लेश है। तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है इसलिये तुमें सम्यन्दृष्टि कैसे हो ?

फिर वह कहता है—शास्त्रमें ऐसा कहा है कि—तप भ्रादिका क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है।

उत्तर:—जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराङ्मुख हैं, तपहीसे मौक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञानके बिना केवल तपहीसे मोक्षमागं नहीं होता। तथा तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके अर्थ तप करनेका तो निषेध है नहीं। यदि निषेध हो तो गगाधरादिक तप किसलिये करें ? इसलिये अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। तथा वह व्रतादिकको बन्धन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो अज्ञान अवस्थामें ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिग्रातिको रोकता ही है। तथा उस परिग्रातिको रोकनेके अर्थ बाह्य हिसादिक कारगोंका त्यागी अवश्य होना चाहिये।

फिर वह कहता है—हमारे परिग्णाम तो शुद्ध हैं; बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया ?

उत्तर: यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों तो हम ऐसा मानें। ग्रौर यदि तू ग्रपने परिणामसे कार्य करता है, तो वहाँ तेरे परिणाम शुद्ध कैसे किहें ? विषय-सेवनादि क्रिया ग्रथवा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो ? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है ग्रौर वहाँ हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनता नहीं है, परिगाम गुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिगाम श्रभुद्ध हो रहेंगे।

फिर वह कहता है—परिएगामोंको रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें, परन्तु प्रतिज्ञा करनेमें बन्बन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप व्रत श्रंगीकार नहीं करना ?

समाधानः — जिस कार्यको करनेकी ग्राशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । ग्रीर ग्राशा रहे उससे राग रहता है । उस रागमावसे बिना कार्य किये भी ग्रविरतिसे कर्म-वंच होता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा ग्रवश्य करने योग्य है । तथा कार्य करनेका बंधन हुए विना परिगाम कैसे रुकेंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिगाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी ग्राशा रहती है । इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है ।

फिर.वह कहता है—न जाने कैसा उदय आये और बादमें प्रतिज्ञा भंग हो, तो महापाप लगता है। इसलिये प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञाका विकल्प -नहीं करना ?

समाधानः—प्रतिज्ञा ग्रह्ण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह श्रमिप्राय रहे कि—प्रयोजन पड़ने पर छोड़ हूँ गा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई ? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणान्त होनेपर भी नहीं छोड़ गा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है ! बिना प्रतिज्ञा किये श्रविरत सम्बन्धी बंध नहीं मिटता । तथा ग्रागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्व ही कर्तव्यका नाश होता है । जैसे—ग्रपनेको पचता जाने उतना भोजन करे । कदाचित् किसीको भोजनसे ग्रजीएं हुग्रा हो, ग्रीर उस भयसे भोजन करना छोड़ दे, तो मरण ही होगा । उसी प्रकार ग्रपनेसे निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे । कदाचित् किसीके प्रतिज्ञासे भ्रष्टपना हुग्रा हो, ग्रीर उस भयसे प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो ग्रसंयम ही होगा । इसलिये जो बन सके वही प्रतिज्ञा लेना योग्य है । तथा प्रारव्ध ग्रनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि किसिलये करता है ? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करनेका भी उद्यम करना योग्य ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा हो जायेगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे । इसलिये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसिलये बनाता है ? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है ।

### [ शुमको छोड़कर अशुममें प्रवर्तना योग्य नहीं है ]

तथा वह पूजनादि कार्यको शुभास्रव जानकर हैय मानता है, सो यह सत्य ही है; परन्तु यदि इन कार्योंको छोड़कर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, ग्रौर विषय-कषायरूप-ग्रशुभरूप प्रवर्ते तो ग्रपना बुरा ही किया। शुभोपयोगसे स्वर्गादि हों ग्रथवा भली वासनासे या भले निमित्तसे कर्मके स्थिति-ग्रनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिकी भी प्राप्ति हो जाये। ग्रीर ग्रशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, ग्रथवा बुरी वासनासे या बुरे निमित्तसे कर्मके स्थिति-ग्रनुभाग बढ़ जायें तो सम्यक्त्वादिक महा दुलंभ हो जायें। तथा शुभोपयोग होनेसे कषाय मन्द होती है ग्रौर ग्रशुभोपयोग होनेसे तीन्न होती है, सो मंदकपायका कार्ये छोड़कर तीन्नकषायका कार्ये करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना ग्रौर विष खाना। सो यह ग्रज्ञानता है।

फिर वह कहता है—शास्त्रमें शुभ-ग्रशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है ?

समाधान:—जो जीव शुभोपयोगको माक्षका कारण मानकर उपादेय मानते हैं ग्रीर शुद्धोपयोगको नहीं पहिचानते, उन्हें शुभ-ग्रशुभ दोनोंको अशुद्धताकी अपेक्षा व वंघ कारणकी अपेक्षा समान बतलाया है। तथा शुभ-ग्रशुभका परस्पर विचार करें तो शुभभावोंमें कषाय मन्द होती है, इसलिये वंघ होन होता है, अशुभभावोंमें कषाय तीव्र होती है इसलिये वंघ बहुत होता है।—इस प्रकार विचार करने पर अशुभको ग्रपेक्षा सिद्धान्तमें शुभको भला भी कहा जाता है। जैसे—रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है; परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोड़े रोगको भला भी कहते हैं। इसलिये शुद्धोपयोग न हो, तब अशुभसे छ्वटकर शुभमें प्रवर्तन योग्य है, शुभको छोड़कर अशुभमें प्रवर्तन योग्य नहीं है।

' फिर वह कहता है—कामादिक या क्षुघादिक मिटानेको श्रशुभरूप प्रवृत्ति तो हुए विना रहती नहीं है, श्रौर शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करना पड़ती है, ज्ञानीको इच्छा चाहिये नहीं, इसलिये शुभका उद्यम नहीं करना ?

उत्तर: - शुभप्रवृत्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढ़नेसे कामादिक हीन होते हैं ग्रौर क्षुघादिकमें भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिये शुभोप- योगका ग्रम्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुघादिक पीड़ित करते हैं तो उनके ग्रथं जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। परन्तु शुभोपयोगको छोड़कर

नि:शंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। श्रीर तू कहता है—ज्ञानीके इच्छा नहीं है श्रीर शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्मात्र भी ग्रपना धन देना नहीं चाहता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ श्रपनी इच्छासे योड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्मात्र भो कषायरूप कार्य नहीं करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप श्रशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके ग्रन्प कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि—जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभकायंका निषेध ही है, श्रीर जहाँ श्रशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभका उपाय करके ग्रंगोकार करना योग्य है।—इस प्रकार ग्रनेक व्यवहारकायोंका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, उसका निषेध किया।

### [ केवल निश्चयामासके ववलम्बी जीवकी प्रश्वि ]

ग्रब, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं :---

एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं—ग्रन्य कुछ भी नहीं चाहिये,— ऐसा जानकर कभी एकांतमें बैठकर घ्यान मुद्रा घारण करके 'मैं सर्व कर्मोपाघिरहित सिद्धसमान ग्रात्मा हूँ'—इत्यादि विचारसे सन्तुष्ट होता है; परन्तु यह विशेषण किस प्रकार सम्भव है—ऐसा विचार नहीं है। ग्रथवा ग्रचल, ग्रखण्ड, ग्रनुपमादि विशेषण द्वारा ग्रात्माको घ्याता है, सो यह विशेषण ग्रन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित हैं। तथा यह विशेषण किस ग्रपेक्षासे हैं सो विचार नहीं है। तथा कदाचित् सोते, बैठते जिस-तिस ग्रवस्थामें ऐसा विचार रखकर ग्रपनेको ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानीके ग्राप्तव-बन्ध नहीं हैं—ऐसा ग्रागममें कहा है, इसलिये कदाचित् विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुग्रा रागादिरूप प्रवर्तता है। सो स्व-परको जाननेका तो चिह्न वैराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:—

### "सम्यग्द्रष्टेर्भवति नियतं इनवैराग्यशक्तिः।"×

अर्थ: सम्यग्दृष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होती है। फिर कहा है-

<sup>×</sup> सम्यग्द्रष्टेर्भवित नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः, स्वं वस्तुत्वं किछियितुमयं स्वान्य रूपाप्तिमुक्त्या, यस्माब्ज्ञात्वा व्यतिकरिमदं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमित परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ (समयसार कछश—१३६)

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या-दित्युचानोत्पुलक्कवदना रागिणोप्याचरन्तु । आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरह्यसन्ति सम्यक्त्व शून्याः ÷ ॥१३७॥

यर्थः—स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित् वन्घ नहीं है—इस प्रकार ऊँचा फुलाया है मुँह जिन्होंने—ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित ग्राचरण करते हैं तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका ग्रवलम्बन लेते हैं तो लो, परन्तु वे ज्ञानशक्ति विना ग्राज भी पापी ही हैं। यह दोनों ग्रात्मा-ग्रनात्माके ज्ञानरहितपनेसे सम्यक्त्वरहित ही हैं।

फिर पूछते हैं—परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करनेका क्या प्रयोजन रहा ? वहाँ वह कहता है—मोहके उदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमें भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय-कषायरूप कार्य हुग्रा सुनते हैं ?

उत्तर:—ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु वृद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन ग्रागे करेंगे। तथा जिसके रागादिक होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं—ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। ग्रीर ऐसे श्रद्धान विना सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। तथा भरतादिक सम्यग्दृष्टियोंके विषय-कषायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष उपाये कहेंगे। तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुभे तीव ग्रास्रव-वन्ध होगा। वही कहा है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोषि यदि ते स्वच्छन्द मन्दोद्यमाः # ।

श्रर्थ:--- ज्ञाननयका श्रवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं वे संसारमें डूवते हैं। श्रीर भी वहाँ "ज्ञानिन कम्में न जातु कर्तुं मुचितं" इत्यादि कलशमें

(-समयसार कळश---१११)

<sup>÷</sup> समयसार कल्डामें "शून्याः" के स्थान पर "रिकाः" पाठ है।

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा झानं न जानन्ति ये ।
 मग्नाः ज्ञाननर्यपिणोपि यदि ते स्वच्छन्द्मन्दोद्यमाः ॥
 विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ।
 ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥

तथा—"तथापि न निर्गलं चिरतुमिष्यते ज्ञानिनः"—इत्यादि कलशमें स्वच्छन्दी होनेका निपेघ किया है। विना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मबन्धका कारए। नहीं है। स्रिभप्रायसे कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो वनता नहीं है—इत्यादि निरूपण किया है। इसलिये रागादिकको बुरे—सहितकारी जानकर उनके नाशके स्रथं उद्यम रखना। वहाँ स्रमुक्रमसे पहले तीव रागादि छोड़नेके स्रथं स्रशुभ कार्य छोड़कर शुभमें लगना, स्रोर पश्चात् मन्दरागादि भी छोड़नेके स्रथं शुभको भी छोड़कर शुद्धोपयोगरूप होना।

तथा कितने ही जीव ग्रशुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व ह्वी सेवनादि कार्योंको भी घटाते हैं, तथा शुभको हेय जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्योंमें नहीं प्रवर्तते हैं। वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं हैं, इसलिये वे जीव ग्रर्थ, काम, धर्म, मोक्षरूप पुरुषार्थसे रहित होते हुए ग्रालसी—निरुद्धमी होते हैं। उनकी निन्दा पंचास्ति-कायकी व्याख्यामें की है। उनके लिये दृष्टान्त दिया है कि—जैसे बहुत खीर-शक्कर खाकर पुरुष ग्रालसी होता है व जैसे वृक्ष निरुद्धमी हैं, वैसे वे जीव ग्रालसी—निरुद्धमी हुए हैं।

प्रव इनसे पूछते हैं कि—तुमने बाह्य तो शुभ-प्रशुभ कार्योंको घटाया, परन्तु उपयोग तो विना प्रालम्बनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ? सो कहो । यिव वह कहे कि—ग्रात्माका चितवन करता है; तो शास्त्रादि द्वारा प्रनेक प्रकारसे भ्रात्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, श्रीर श्रात्माका कोई विशेषणा जाननेमें बहुत काल लगता नहीं है, वारम्वार एकरूप चितवनमें छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं है, गणवरादिकका भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसिलये वे भी शास्त्रादि कार्योमें प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गण्धरादिकसे भी कैसे शुद्ध हुम्रा मानें ? इसिलये तेरा कहना प्रमाण नहीं है । जैसे कोई व्यापारादिमें निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे-तैसे काल गँवाता है, उसी प्रकार तू धर्ममें निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गँवाता है । कभी कुछ चितवन-सा करता है, कभी वार्ते बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परन्तु श्रपना उपयोग निर्मल करनेके लिये शास्त्राम्यास, तपश्चरण, भक्ति श्रादि कार्योमें नहीं प्रवर्तता । सूना-सा होकर प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराता है । वहाँ क्लेश थोड़ा होनेसे जैसे कोई श्रालसी वनकर पड़े रहनेमें सुख माने वैसे श्रानन्द मानता है । ग्रथवा जैसे कोई स्वप्नमें श्रपनेको राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार ग्रपनेको भ्रमसे सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही श्रानन्दत होता है । श्रथवा जैसे कहीं रित मानकर सुखी समान शुद्ध मानकर सुखी

होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेमें रित मानकर मुखी होता है, उसे प्रमुभव जिनत ग्रानन्द कहता है। तथा जैसे कहीं ग्ररित मानकर उदास होता है, उसी प्रकार ज्यापारादिक, पुत्रादिकको खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता है ग्रीर उसे वैराग्य मानता है; सो ऐसा ज्ञान—वैराग्य तो कपाय गिंभत है। वीतरागरूप उदासीन दशामें जो निराकुलता होती है, वह सच्चा ग्रानन्द, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवोंके चारित्र-मोहकी होनता होनेपर प्रगट होता है। तथा वह व्यापारादिक कलेश छोड़कर यथेष्ट भोजनादि द्वारा सुखी हुम्रा प्रवर्तता है ग्रीर वहाँ म्रपनेको कपायरहित मानता है, परंतु इस प्रकार मानन्दरूप होनेसे तो रीद्रध्यान होता है। जहाँ सुखसामग्रीको छोड़कर दुःखसामग्रीका संयोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-द्वेप उत्पन्न न हों, तव निःकपायभाव होता है।—ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयामासके म्रवलम्बी हैं उन्हें मिथ्याद्द ज्ञानना। जैसे—वेदान्ती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धारमाके श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्षेरे—वेदान्ती व सांख्यमती समानताके कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है।

## [स्त्रद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निर्जरा, बंध नहीं है। रागादिकके घटनेसे निर्जरा और रागादिक होनेसे बंध हैं]

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि—केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो संवर-निर्जरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका ग्रंश वहाँ प्रगट होता है। तथा जीवके गुण-स्यानादि प्रशुद्ध मावोंका ग्रौर ग्रपने ग्रतिरिक्त ग्रन्य जीव-पुद्गलादिका चितवन करने-से ग्रास्नव-वन्य होता है, इसलिये ग्रन्य विचारसे पराङ्मुख रहते हैं। सो यह भी सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो या ग्रन्य चितवन करो; यदि वीतरागतासहित माव हों तो वहाँ संवर-निर्जरा ही है ग्रौर जहाँ रागादिस्प भाव हों वहाँ ग्रास्नव-वन्य ही है। यदि परद्रव्यको जाननेसे ही ग्रास्नव-वन्य होते हों, तो केवली तो समस्त परद्रव्योंको जानते हैं, इसलिये उनके भी ग्रास्नव-वन्य होंगे।

फिर वह कहता है कि—छद्यस्यके तो परद्रव्य चितवनसे आस्रव-वन्य होता है ?—सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्लघ्यानमें भी मुनियोंको छहों द्रव्योके द्रव्य-गुण-पर्यायोंका चितवन होनेका निरूपण किया है, और अविध-मन.पर्यय आदिमें परद्रव्यको जाननेहीकी विशेषता होती है। तथा चौथे गुणस्थानमें कोई अपने स्वरूपका चितवन करता है उसके भी ग्रास्व-बंध ग्रधिक हैं तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पाँचवें-छट्टें गुणस्थानमें ग्राहार विहारादि किया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी ग्रास्नव-बंध थोड़ा है ग्रीर गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिये स्वद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निर्जरा वन्ध नहीं होते, रागादिक घटनेसे निर्जरा है ग्रीर रागादिक होनेसे बन्ध है। उसे रागादिक स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिये ग्रन्थथा मानता है।

# [ निर्विकल्प दशा-विचार ]

ग्रव वह पूछता है कि—ऐसा है तो निर्विकल्प ग्रनुभवदशामें नय-प्रमाण-निक्षेपादिकके तथा दर्शन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेध किया है—सो किस प्रकार है ?

उत्तर:—जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लग रहे हैं श्रीर श्रमेदरूप एक श्रात्माका श्रमुभव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि—यह सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेमें कारण हैं, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। इसलिये इन विकल्पोंको भी छोड़कर श्रमेदरूप एक ग्रात्माका श्रमुभवन करना। इनके विचार-रूप विकल्पोंमें ही फैंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पश्चात् ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रहा करे। स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका सामान्यरूप श्रीर विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, उसीका नाम निविकल्पदशा है।

वहाँ वह पूछता है—यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है ?

उत्तर:—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नहीं है। क्योंकि छद्मस्यके जानना विचारसिहत है; उसका अभाव माननेसे जानका अभाव होगा और तब जड़-पना हुआ, सो आत्माके होता नहीं है। इसिलये विचार तो रहता है। तथा यह कहें कि—एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेपका नहीं। तो सामान्यका विचार तो वहुतकाल रहता नहीं है व विशेपकी अपेक्षा विना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं होता। तथा यह कहें कि—अपना हो विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें पर-चुद्धि हुए विना अपनेमें निजवुद्धि कैसे आये? वहां वह कहता है—समयसारमें ऐसा कहा है कि—

मावयेद्मेदविज्ञानमिद्मच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥

(कल्श-१३०)

श्रर्थः — भेदज्ञानको तव तक निरंतर भाना, जव तक परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें स्थित हो । इसलिये भेदविज्ञान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवल:श्रापहीको श्राप जानता रहता है ।

यहाँ तो यह कहा है कि—पूर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्न जाननेके लिये भेदज्ञानको तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमें निश्चित् हो जाये । पश्चात् भेदिवज्ञान करनेका प्रयोजन नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप और आपको आपरूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसिलये परद्रव्यको जानने या स्वद्रव्यके विशेषोंको जाननेका नाम विकल्प नहीं है। तो किस प्रकार है? सो कहते हैं—राग-द्रेषवश किसी ज्ञेयको जाननेमें उपयोग लगाना और किसी ज्ञेयके जाननेसे छुड़ाना—इस प्रकार वारम्बार उपयोगको अमाना—उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ वोतरागरूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य-अन्य ज्ञेयको जानवेके अर्थ उपयोगको अमाते नहीं हैं, वहाँ निविकल्पदशा जानना।

यहाँ कोई कहे कि-छद्मस्थका छपयोग तो नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही भ्रमता है; वहाँ निर्विकल्पता कैसे सम्भव है ?

उत्तर:—जितने काल एक जाननेरूप रहे तव तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धान्तमें घ्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—"एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्।" (तत्त्वार्थं सूत्र ६-२७)

एकका मुख्य चितवन हो और अन्य चिन्ता रुक जाये—उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है—यदि सर्व चिता रुकनेका नाम ध्यान हो, तो अचेतनपना आ जाये। बया ऐसी भी विवक्षा है कि—सन्तान अपेक्षा नाना ज्ञेयोंका भी जानना होता है, परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे आप उपयोगको न भ्रमाये तब तक निर्विकल्पदशा कहते हैं।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो परद्रव्यसे छुड़ाकर स्वरूपमें उपयोग लगाने-का उपदेश किसलिये दिया है ?

समाधान:--जो शुभ-ग्रशुभ भावोंके कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगनेसे जिनको राग-द्वेप हो ग्राते हैं, ग्रीर स्वरूप चितवन करें तो जिनके राग-द्वेष घटते हैं---

ऐसे निचली ग्रवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकारभावसे पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें वैठी रह। तथा जो स्त्री निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोगरूप परिणति राग-द्वेषभावसे परद्रव्योंमें प्रवर्तती थी; उसे मना किया कि—परद्रव्योंमें प्रवर्तन मत कर, स्वरूपमें मग्न रह। तथा जो उपयोगरूप परिणति वीतरागभावसे परद्रव्यको जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग किसलिये करते हैं ?

समाघान: जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पराये घरोंका त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणित राग-द्वेषके कारण परद्रव्योंका त्याग करती है। तथा जो व्यभिचारके कारण नहीं हैं ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग-द्वेषके कारण नहीं हैं ऐसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं।

फिर वह कहता है—जैसे, जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती है तो जाये, विना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परि-णितको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, विना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नहीं है?

समात्रान: जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिकके भी घर जाये, उसी प्रकार परिणित तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारण गुणस्थानादिक व कर्मा-दिकको भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यमपूर्वक तो विट पुरुषोंके स्थानपर न जाये, यदि परवश वहाँ जाना वन जाये, ग्रीर वहाँ कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणित उपाय पूर्वक तो रागादिकके कारण परद्रव्योंमें न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये श्रीर वहाँ रागादिक न करे तो परिणित गुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंको स्त्री ग्रादिके परीषह होनेपर उनको जानते ही नहीं, ग्रपने स्वरूपका ही जानना रहता है ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्यको जानते हुए भी वीतरागभाव होता है ऐसा श्रद्धान करना।

तथा वह कहता है—ऐसा है तो शास्त्रमें ऐसा कैसे कहा है कि आत्माका श्रदान-ज्ञान-आचरण सम्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है ?

समाधान:—ग्रनादिसे परद्रव्यमें ग्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण था; उसे खुड़ानेके लिये यह उपदेश है। अपनेहीमें श्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण होनेसे पर-द्रव्यमें राग-द्वेषादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व श्राचरण मिट जाये तब सम्यय्दर्शनादि होते हैं। यदि परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेसे सम्यय्दर्शनादि न होते हों तो केवलीके भी उनका ग्रभाव हो। जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निज्रद्रव्यको भला जानना हो, वहाँ तो रागद्वेष सहज ही हुए। जहाँ ग्रापको श्रापरूप ग्रीर परको पररूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यय्दर्शनादि होते हैं—ऐसा जानना। इसलिये बहुत क्या कहें, जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यय्दर्शन है। जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्यय्ज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिटोनेका जानना हो वही जानना सम्यय्ज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिटें वही श्राचरण सम्यक् चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चयनयके ग्राभास सिहत एकान्त पक्षके धारी जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया।

### [ व्यवहारामासपक्षके धारक जैनामास ]

प्रव, व्यवहाराभासपक्षके घारक जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण करते हैं—जिनागमें जहाँ व्यवहारकी मुख्यतासे उपदेश है, उसे मानकर बाह्यसाधनादिक-हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्व धर्मके ग्रंग अन्यथारूप होकर मिथ्यामावको प्राप्त होते हैं—सो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिसे पुण्यवन्घ होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी ग्रंपेक्षा तो इसका निषेघ है नहीं; परन्तु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमागमें उद्यमी नहीं होते हैं उन्हें मोक्षमागमें सन्मुख करनेके लिये उस शुभक्ष मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेघरूप निरूपण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभप्रवृत्ति छोड़ अशुभमें प्रवृत्ति करोगे, तब तो तुम्हारा बुरा होगा, ग्रौर यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्षमागमें प्रवर्ति करोगे तो तुम्हारा मला होगा। जैसे कोई रोगी निर्णुण ग्रौषिक्षा निषेघ सुनकर ग्रौषिघ साधनको छोड़कर कुपथ्यकरे तो वह मरेगा, उसमें वैद्यका कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेघ सुनकर धर्मसाधन छोड़ विषय कषाय-रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादिमें दुःख पायेगा। उपदेशदाताका तो दोष है नहीं। उपदेश देनेवालेका ग्रिमप्राय तो ग्रसत्य श्रद्धानादि छुड़ाकर मोक्षमागमें लगानेका जानना। सो ऐसे ग्रिमप्रायसे यहाँ निरूपण करते हैं।

## [ कुल वपेक्षा धर्म-विचार ]

वहाँ कोई जीव तो कुलक्रमसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चली ग्रायी है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार भ्रन्यमती ग्रपने कुलधर्ममें प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुलक्रमहीसे धर्म हो तो मुसलमान ग्रादि सभी धर्मात्मा हो जायें। जैनधर्मकी विशेषता क्या रही ? वही कहा है—

लोयिन्म रायणीई णायं ण कुलकिन्म कह्यावि । किं पुण तिलोय पहुणो जिणंदश्वम्माहिगारिन्म ।। १ ।।

( उप० सि० र० गा० ७ )

प्रयं:—लोकमें यह राजनीति है कि कदाचित् कुलकमसे न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़लें तो उसका कुलकम जानकर छोड़ते नहीं हैं, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिलोकप्रमु जिनेन्द्रदेवके धमंके श्रिष्टकारमें क्या कुलकमानुसार न्याय संभव है? तथा यदि पिता दरिद्री हो श्रीर श्राप धनवान हो, तब वहाँ तो कुलकमका विचार करके श्राप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धमंमें कुलका क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरकमें जाये श्रीर पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलकम कैसे रहा? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये। इसलिये धमंमें कुलकमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रोंका श्रथं विचारकर यदि कालदोषसे जिनधमंमें भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कुधमं सेवनादिरूप तथा विषयकषाय पोषणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलायी गई हो, तो उसका त्याग करके जिनश्राज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है।

यहाँ कोई कहे कि-परम्परां छोड़कर नवीन मार्गमें प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। उससे कहते हैं-

यदि अपनी बुद्धिसे नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परम्परा अनादि-निधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रोंमें लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषोंने बीचमें अन्यथा प्रवृत्ति चलायी हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जासकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रोंमें जैसा धर्म लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जासकता है? तथा यदि कुलमें जैसी जिनदेवकी आज्ञा है, उसी प्रकार धर्मकी प्रवृत्ति है तो अपनेको भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है; परन्तु उसे कुलाचार न जानं धर्म जानकर, उंसंके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके श्रंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्मको कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते; क्योंकि सर्व कुलके उस श्राचरणको छोड़ दें तो श्राप भी छोड़ देगा। तथा वह जो श्राचरण करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्म बुद्धिसे नहीं करता, इसलिये वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है।

### [ परीक्षारहित व्याज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिपेघ ]

तथा कितने ही श्राज्ञानुसारी जैनी होते हैं। जैसी शास्त्रमें श्राज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परन्तु श्राज्ञाकी परीक्षा करते नहीं। यदि श्राज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मतवाले अपने-अपने शास्त्रकी श्राज्ञा मानकर धर्मात्मा होजायें इसलिये परीक्षा करके जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनश्राज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये सत्य-श्रसत्यका निर्णय कैसे हो? श्रीर विना निर्णय किये जिस प्रकार श्रन्यमती अपने शास्त्रोंकी श्राज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैनशास्त्रोंकी श्राज्ञा मानी। यह तो पक्षसे श्राज्ञा मानना है।

कोई कहे कि—शास्त्रमें दसप्रकारके सम्यक्त्वमें आज्ञा सम्यक्त्व कहा है व आज्ञाविचय धर्मध्यानका भेद कहा है व निःशंकित श्रंगमें जिनवचनमें संशयका निषेध किया है, वह किस प्रकार है ?

समाधान:—शास्त्रोंमें कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष-अनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर नहीं हैं, इसलिये आज्ञाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना शास्त्रोंमें जो कथन समान हों उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं है; परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों उनमेंसे जो कथन प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर हों उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिनशास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रोंमें जो प्रत्यक्ष-अनुमानगोचर नहीं हैं— ऐसे कथन किये हों, उनकी भी प्रमाणता करना। तथा जिन शास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथनकी अप्रमाणता मानना।

यहाँ कोई कहे कि—परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्रमें प्रमाण भासित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमें प्रमाण भासित हो, तब क्या करें ?

समाधान:—जो ग्राप्त-भासित शास्त्र हैं, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। क्योंकि या तो जानपना ही न हो, ग्रथवा रागद्धेष हों तब ग्रसत्य कहें, सो ग्राप्त ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसलिये भ्रम है।

फिर वह कहता है—छद्मस्थसे अन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह क्या करे ? समाधान:—सच्ची-भूठी दोनों वस्तुओं को कसनेसे और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा न करे, वहीं अन्यथा परीक्षा होती है।

तथा वह कहता है कि-शास्त्रोंमें परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन-किनकी परीक्षा की जाये ?

समाधान:—मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व वन्ध-मोक्षमार्ग प्रयो-जनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी सवें धाजा मानना, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। जैसे— लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योंमें भूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योंमें कैसे भूठ बोलेगा? उसी प्रकार जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा? क्योंकि देवादिकका कथन अन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है।

प्रश्नः—देवादिकका भ्रन्यथा कथन तो विषय-कषायवश किया, परन्तु उन्हीं शास्त्रोंमें भ्रन्य कथन भ्रन्यथा किसलिये किये ?

समाधान: यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रगट हो जायेगा और भिन्न पद्धित ठहरेगी नहीं; इसिलये बहुत कथन अन्यथा करनेसे भिन्न पद्धित ठहरेगी। वहाँ तुच्छ बुद्धि अममें पड़ जाते हैं कि—यह भी मत है, यह भी मत है। इसिलये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने अर्थं अप्रयोजनभूत कथन भी अन्यथा बहुत किये हैं। तथा प्रतीति करानेके अर्थं कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं। परन्तु जो चतुर हो सो अममें नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ सत्य भासित हो, उस मतकी सर्व आज्ञा माने। सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य भासित होता है—अन्य नहीं; क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ-वीतराग हैं, वे भूठ किसिलये कहेंगे? इस प्रकार जिनआज्ञा माननेसे जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका नाम आज्ञा-सम्यक्तव है। और वहाँ एका प्र चितवन होनेसे उसीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान

है। यदि ऐसा न मानें श्रीर विना परीक्षा किये ही श्राज्ञा माननेसे सम्यक्त्व व घर्मध्यान हो जाये, तो जो द्रव्यिलिंगी श्राज्ञा मानकर मुनि हुए, श्राज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेयक पर्यंत जाते हैं, उनके मिध्यादृष्टिपना कैसे रहा ? इसिलये कुछ परीक्षा करके श्राज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व घर्मध्यान होता है। लोकमें भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही पुरुपकी प्रतीति करते हैं।

तथा तूने कहा कि — जिनवचनमें संशय करनेसे सम्यक्तके शंका नामक दोष होता है; सो "न जाने यह किस प्रकार है" — ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमें दोप लगता हो तो अप्टसहस्रोमें आज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसलिये कहा ? पुच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसे कहे ? प्रमाण-नयसे पदार्थोका निर्णय करनेका उपदेश किसलिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। तथा कितने ही पापी पुरुषोंने अपने किल्पत कथन किये हैं और उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हें जैनमतके शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। वहाँ भी प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर शास्त्रोसे विधि विचाकर, व इस प्रकार सम्भव है या नहीं — ऐसा विचार करके विख्य अर्थको मिथ्या ही जानना। जैसे किसी ठगने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखनेवालेका नाम किसी साहूकारका रखा; उस नामके अमसे धनको ठगाये तो दिखी होगा। उसी प्रकार पापी लोगोंने स्वयं ग्रन्थादि वनाकर वहाँ कर्त्ताका नाम जिन, गण्धर आचार्योका रखा। उस नामके अमसे मूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्यादृष्टि ही होगा।

तथा वह कहता है—गोम्मटसार में ऐसा कहा है कि—सम्यग्हिष्ट जीव ग्रज्ञानी गुरुके निमित्तसे मूठ भी श्रद्धान करे, तो ग्राज्ञा माननेसे सम्यग्हिष्ट ही है।— सो यह कथन कैसे किया ?

उत्तर:—जो प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादिगोचर नहीं हैं, ग्रौर सूक्ष्मपनेसे जिनका निर्णय नहीं हो सकता उनकी ग्रपेक्षा यह कथन है; परन्तु मूलभूत-देव-गुरु-धर्मादि तथा तत्त्वादिकका ग्रन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहीं है—यह निश्चय करना। इसलिये विना परीक्षा किये केवल ग्राज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी मिथ्यादृष्टि जानना। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परन्तु मूल परीक्षा

<sup>#</sup> सम्माइठ्ठी जीवो उनइट्टं पवयणं तु सद्दृदि । सद्दृद्दि असटमानं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥ ( जीवकाण्ड )

नहीं करते। दया, शील, तप, संयमादि क्रियाग्रों द्वारा, व पूजा, प्रभावनादि कार्योंसे, व ग्रतिशय चमत्कारादिसे व जिनधमंसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो भ्रन्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हैं; इसलिये इन लक्षणोंमें तो श्रतिव्याप्ति पाया जाता है।

कोई कहे—जैसे जिनधर्ममें ये कार्य हैं, वैसे श्रन्यमतोंमें नहीं पाये जाते, इसलिये ग्रतिव्याप्ति नहीं है ?

समाधान: यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपए। करते हैं। पर जीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वही वे कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना।

फिर वह कहता है— उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं ?

उत्तर:—वहाँ दयादिकका ग्रंशमात्र तो ग्राया; इसिलये ग्रितिव्याप्तिपना इन लक्षणोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। तो कैसे होती है? जिनधममें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है व वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा जिनमतमें निरूपण किया है वैसा ग्रन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवा ग्रन्यमती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। इसिलये यह जिनमतका सच्चा लक्षण है। इस लक्षणको पहिचानकर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवा जो ग्रन्य प्रकारसे परीक्षा करते हैं वे मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं।

तथा कितने हो संगितसे जैनधमं घारण करते हैं; कितने हो महान पुरुषको जिनधमंमें प्रवर्तता देख ग्राप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखादेखी जिनधमंकी शुद्ध या अशुद्ध कियाओं में प्रवर्तते हैं।—इत्यादि ग्रनेक प्रकारके जीव ग्राप विचारकर जिनधमंका रहस्य नहीं पहिचानते ग्रीर जैनी नाम घारण करते हैं—वे सब मिध्यादृष्टि ही जानना। इतना तो है कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती ग्रीर पुण्यके निमित्त बहुत हैं, तथा सच्चे मोक्षमागंके कारण भी वहां बने रहते हैं। इसलिये जो कुलादिसे भी जैनी हैं, वे भी ग्रीरोंसे तो भले ही हैं।

### [ माजीविकादि प्रयोजनार्थ धर्म साधनका प्रतिपेष ]

तथा जो जीव कपटसे आजीविकाके अर्थ, व वड़ाईके अर्थ, व कुछ विपयकपाय-सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कपाय होनेपर ऐसी बुद्धि आती है। उनका सुलभना भी कठिन है। जैनवर्मका सेवन तो संसार नाशके लिये किया जाता है; जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे वड़ा अन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिथ्यादृष्टि हैं ही।

यहाँ कोई कहे—हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, वही कार्य घम सावन द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा क्या हुआ ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ?

उससे कहते हैं—गपकार्य और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप ही होता है। जैसे—कोई धर्मका साधन चैत्यालय बनवाये और उसीको स्त्री सेवनादि पापोंका भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाये; परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्मका साधन पूजा, शास्त्रादिक कार्य हैं, उन्होंको आजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो पापी ही होगा। हिंसादिसे आजीविकादिके अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु पूजादि कार्योमें तो आजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है।

प्रश्न:—यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मसावन कर परघर भोजन करते हैं तथा साधर्मी सावर्मीका उपकार करते-कराते हैं सो कैसे वनेगा ?

उत्तर:—वे ग्राप तो कुछ ग्राजीविकादिका प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तब तो कोई दोप है नहीं। तथा यदि ग्राप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर धर्म साधता है तो पापी है हो। जो विरागी होकर मुनिपना ग्रंगीकार करते हैं उनको भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है। चरीरकी स्थितिके ग्रंथ स्वयमेव मोजनादि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं—संक्लेशरूप नहीं होते। तथा ग्रपने हितके ग्रंथ धर्म साधते हैं। उपकार करवानेका ग्रामिप्राय नहीं है, ग्रीर ग्रापके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधमीं स्वयमेव उपकार करता है तो करे, ग्रीर यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं।—सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु ग्राप ही ग्राजीविकादिका प्रयोजन विचारकर बाह्यवर्मका साधन करे, जहाँ भोजनादिक उपकार कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, ग्रथना धर्मसाधनमें शिथिल हो

जाये, तो उसे पापी ही जानना । इस प्रकार सांसारिक प्रयोजनसिहत जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं भ्रीर मिध्यादृष्टि तो हैं ही । इस प्रकार जिनमतवाले भी मिध्यादृष्टि जानना । भ्रब, इनके धर्मका साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:—

वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्तिसे ग्रथवा देखादेखी लोभादिके ग्रभिप्रायसे धर्म साधते हैं, उनके तो धर्मदृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है भीर मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके ग्रथं स्तुति करता हूँ, पाठमें क्या भर्य है, सो कुछ पता नहीं है। तथा कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शास्त्रादि व कुदेव-गुरु-शास्त्रादिकी विशेष पहिचान नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र-अपात्रके विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिगामोंकी पहिचान नहीं है। तथा व्रतादिक घारण करता है तो वहाँ बाह्य किया पर दृष्टि है; सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई भूठी करता है और जो अन्तरंग रागादिभाव पाये जाते हैं उनका विचार हो नहीं है तथा बाह्यमें भी रागादिके पोषएाके साधन करता है। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्यं करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा भ्रन्य जीवोंके परिएगम सुधारनेके अर्थ कहे हैं। तथा वहाँ किचित् हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा ग्रपराध हो ग्रौर गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामोंकी तो पहिचान नहीं है, भीर यहाँ भ्रपराध कितना लगता है, गुएा कितना होता है—ऐसे नफा-टोटेका ज्ञान नहीं है व विधि-म्रविधिका ज्ञान नहीं है। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप प्रवर्तता है-यदि बाँचता है तो भौरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो भ्राप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परन्तु जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है उसे श्राप श्रन्तरंगर्में नहीं श्रवघारए। करता।—इत्यादि धर्म कार्योंके मर्मको नहीं पहिचानता । कितने तो-जिस प्रकार कुलमें बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, ग्रथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी-इत्यादि विचारसहित ग्रभूतार्थंघर्मको साघते हैं।

तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ घर्मबुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी घर्मका साधन करते हैं और कुछ ग्रागे कहते हैं उस प्रकारसे ग्रपने परिणामोंको भी सुवारते हैं—मिश्रपना पाया जाता है। तथा कितने ही धर्मबुद्धिसे धर्म साधते हैं, परन्तु निश्चयधर्मको नहीं जानते, इसलिये ग्रभूतार्थ-रूप धर्मको साधते हैं। वहाँ व्यवहारसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। वहाँ शास्त्रमें देव-गुरु-धर्मकी प्रतीति करनेसे सम्यक्त्व होना कहा है। ऐसी ग्राज्ञा मानकर ग्ररहन्तदेव, निर्गन्थगुरु, जैनशास्त्रके ग्रतिरिक्त ग्रीरोंको नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गुण्-श्रवगुण्की परीक्षा नहीं करते; ग्रथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, वाह्यलक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं।—ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शास्त्रोंकी भक्तिमें प्रवर्तते हैं।

### [ अरहन्तमिकका अन्यथा रूप ]

वहाँ ग्ररहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, श्रनेक ग्रतिशयसहित हैं, श्रुवादि दोष रहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको घारण करते हैं, श्री संगमादि रहित हैं, दिव्यघ्विन द्वारा उपदेश देते हैं, केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानते हैं, काम-क्रोवादिक नष्ट किये हैं—इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमेंसे कितने ही विशेषण पुदुगलाश्रित हैं ग्रीर कितने ही जीवाश्रित हैं उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते। जिस प्रकार कोई ग्रसमान-जातीय मनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुदुगलके विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिध्यादृष्टि न वारण करता है, उसी प्रकार यह भी ग्रसमानजातीय ग्ररहन्तपर्यायमें जीव-पुद्गलके विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिध्यादृष्टि वारण करता है। तथा जो वाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा ग्ररहन्तदेवको महंतपना विशेष मानता है, ग्रीर जो जीवके विशेषण हैं उन्हें ग्रथावत् न जानकर उनके द्वारा ग्ररहन्तदेवको महंतपना ग्राज्ञानुसार मानता है ग्रथवा ग्रन्थया मानता है। क्योंकि ग्रथावत् जीवके विशेषण जाने तो मिध्यादृष्टि न रहे।

तथा उन ग्ररहन्तोंको स्वर्ग-मोक्षदाता, दीनदयाल, ग्रवमउघारक, पिततपावन मानता है; सो जैसे ग्रन्यमती कर्तृ त्ववुद्धिसे ईश्वरको मानता है उसी प्रकार यह ग्ररहन्तको मानता है। ऐसा नहीं जानता कि—फल तो ग्रपने परिणामोंका लगता है, ग्ररहन्त उनको निमित्तमात्र हैं, इसलिये उपचार द्वारा वे विशेषण सम्भव होते हैं। ग्रपने परिणाम ग्रुद्ध हुए विना ग्ररहन्त ही स्वर्ग-मोक्षादिक दाता नहीं हैं। तथा ग्ररिहंतादिकके नामादिकसे दवानादिकने स्वर्ग प्राप्त किया, वहां नामादिकका ही ग्रतिशय मानता है, परन्तु विना-परिणामके नाम लेनेवालेको भी स्वर्गको प्राप्ति नहीं होती तव सुननेवालेको

कैसे होगी ? क्वानादिकको नाम सुननेके निमित्तसे कोई मंदकषायरूप भाव हुए हैं उनकी फल स्वर्ग हुम्रा है; उपचारसे नामहोकी मुख्यता की है।

तथा अरहंतादिकके नाम-पूजनादिकसे अनिष्ट सामग्रीका नाश तथा इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानकर रोगादि मिटानेके अर्थ व घनादिककी प्राप्तिके अर्थ नाम लेता है व पूजनादि करता है। सो इष्ट-अनिष्टका कारण तो पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो कर्ता हैं नहीं, अरहंतादिककी भक्तिरूप अभोपयोग परिणामोंसे पूर्वपापके संक्रमणादि हो जाते हैं। इसलिये उपचारसे अनिष्टके नाशका व इष्टकी प्राप्तिका कारण अरहंतादिककी भक्ति कही जाती है; परन्तु जो जीव प्रथमसे ही सांसारिक प्रयोजनसहित भक्ति करता है उसके तो पापहीका अभिप्राय हुआ। कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हुए उनसे पूर्व पापके संक्रमणादि कैसे होंगे ? इसलिये उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ।

तथा कितने ही जीव मक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहाँ म्रतिम्रनुरागी होकर प्रवर्तते हैं, वह तो म्रन्यमती जैसे भक्तिसे मुक्ति मानते हैं वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुम्रा। परन्तु भक्ति तो रागरूप है मौर रागसे बन्ध है, इसिलये मोक्षका कारण नहीं है। जब रागका उदय म्राता है, तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसिलये म्रजुभराग छोड़नेके लिये ज्ञानी भक्तिमें प्रवर्तते हैं भौर मोक्षमार्गको बाह्य निमित्तमात्र भी जानते हैं, परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोगके उद्यमी रहते हैं। वही पंचास्तिकाय व्याख्यामें कहा है:—

इयं भक्तिः केत्रलमक्तिप्रधानस्याक्षानिनो भवति । तीवरागज्वरविनोदार्थमस्थानराग-निषेघार्थं क्वचित् क्षानिनोपि भवति ॥

अर्थः —यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीवके होती है। तथा तीव्ररागज्वर मिटानेके अर्थं या कुस्थानके रागका निषेघ करनेके अर्थं कदाचित् ज्ञानीके भी होती है।

वहाँ वह पूछता है—ऐसा है तो ज्ञानीसे अज्ञानीके भक्तिकी अधिकता होती होगी ?

उत्तर:—यथार्थताकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सच्ची भक्ति है अज्ञानीके नहीं है। श्रीर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारए। जाननेसे अतिश्रनु-

अयं हि स्यूळळचतया केवळमक्तिप्राधान्यस्याज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकायामळच्धास्पद्स्यास्थानराग निषेभाषे तीव्ररागञ्चर विनोदार्थं वा कदाचिच्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ।। गा० १३६-टीका ।

राग है; ज्ञानोके श्रद्धानमें गुभवन्यका कारण जाननेसे वैसा श्रनुराग नहीं है। वाह्यमें कदाचित् ज्ञानीको श्रनुराग बहुत होता है, कभी श्रज्ञानीको होता है—ऐसा जानना।— इस प्रकार देव भक्तिका स्वरूप बतलाया।

#### [ गुरुभक्तिका यन्यथाह्य ]

यव, गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं :--

कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं। वे तो—यह जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिये इनकी मिक्त करनी—ऐसा विचार कर उनकी भिक्त करते हैं। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, घनादि नहीं रखते, उपवासादि तप करते हैं, धुषादि परीपह सहते हैं, किसीसे कोवादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरोंको वमंमें लगाते हैं,—इत्यादि गुर्णीका विचार कर उनमें मिक्तभाव करते हैं। परन्तु ऐसे गुर्ण तो परमहंसादिक अन्यमितयोंमें तथा जैनी मिथ्यादृष्टियोंमें भी पाये जाते हैं; इसिलये इनमें अतिव्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। तथा जिन गुर्णोका विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पृद्गलाश्रित हैं; उनके विशेष न जानते हुए असमानजातीय मुनिपर्यायमें एकत्वबुद्धि मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकतारूप मोसमार्ग वह ही सुनियोंका सच्चा उसण है, उसे नहीं पहिचानते। क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्यादृष्टि रहते नहीं। इस प्रकार यदि मुनियोंका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? पुण्यवन्यके कारराभूत गुभिक्तारूप गुर्णोको पहिचानकर उनकी सेवासे ग्रपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं।—इस प्रकार गुरु भक्तिका स्वरूप कहा।

#### ग्राह्मिकिका अन्यवाह्य ]

ग्रव, शास्त्र भक्तिका स्वरूप कहते हैं :---

कितने ही जीव तो यह केवली भगवानकी वाएगी है, इसलिये केवलीके पूज्यपनेके कारए। यह भी पूज्य है—ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि—इन शास्त्रोंमें विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोपादिकका निल्पए। है इसलिये यह उत्कृष्ट हैं—ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांतादिकमें भी पाया जाता है। तथा इन शास्त्रोंमें त्रिलोकादिकका

गम्भीर निरूपण है, इसलिये उत्कृष्टता जानकर मिक्त करते हैं । परन्तु यहाँ यनुमानादिकका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-ग्रसत्यका निर्णय करके मिहमा कैसे जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीवादि-तत्त्वोंका निरूपण है और सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखलाया है । उसीसे जैनशासोंकी उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहिचानते । क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्यादृष्टि रहती नहीं । इस प्रकार शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा ।

इस प्रकार इसको देव-गुरु-शास्त्रकी प्रतीति हुई, इसिलये व्यवहारसम्यक्त्व हुन्ना मानता है। परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुन्ना है; इसिलये प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीतिके बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसिलये मिथ्यादृष्टि ही है। तथा शास्त्रमें "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं" (तत्त्वार्थसूत्र १-२). ऐसा वचन कहा है, इसिलये शास्त्रोंमें जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे ग्राप सीख लेता है ग्रीर वहाँ उपयोग लगाता है; ग्रीरोंको उपदेश देता है, परन्तु उन तत्त्वोंका भाव भासित नहीं होता, ग्रीर यहाँ उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित हुए विना तत्त्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा ? भाव भासना क्या है ? सो कहते हैं—

जैसे-कोई पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूछंना, रागोंका स्वरूप और ताल-तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता। स्वरूपकी पहिचान हुए विना अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्ण्य करके नहीं मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने बिना अन्य तत्त्वोंको अन्यतत्त्वरूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्ण्य करके नहीं मानता, इसलिये उसके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिक स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर हो है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता है तो वह सम्यग्हि ही है। जैसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपको पहिचानता है; उसी प्रकार तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उनके स्वरूपको पित्वानते हैं कि—यह मैं हूँ, ये पर हैं; ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं;—इस प्रकार

स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति भूनि जीवादिकका नाम नहीं जानते थे, श्रीर "तुषमाषिभन्न" ऐसा रटने लगे। सो यह सिद्धान्तका शब्द था नहीं, परन्तु स्व-परके भावरूप घ्यान किया, इसिलये केवली हुए। श्रीर ग्यारहश्रंगके पाठी जीवादि तत्त्वोंके विशेष भेद जानते हैं, परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसिलये मिध्यादृष्टि ही रहते हैं। श्रव, इसके तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं—

### [ जीव-अजीव तत्त्वका यन्यथा रूप ]

जिन शास्त्रोंसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गुणस्थान-मार्गणादिरूप भेदोंको जानता है; भ्रजीवके पुद्गलादि भेदोंको तथा उनके वर्णादि विशेषोंको जानता है; परन्तु म्रघ्यात्म-शास्त्रोंमें भेदविज्ञानको कारए।भूत व वीतरागदशा होनेको कारए।भूत जैसा निरूपए। किया है वैसा नहीं जानता । तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना होजाये, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है परंतु अपनेको आपरूप जानकर परका अंश भी अपनेमें न मिलाना और अपना अंश भी परमें न मिलाना-ऐसा सचा श्रद्धान नहीं करता है। जैसे-ग्रन्य मिध्यादृष्टि निर्घार विना पर्यायवुद्धिसे जानपनेमें व वर्णादिमें ग्रहंवुद्धि घारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी म्रात्माश्रित ज्ञानादिमें तथा शरोराश्रित उपदेश, उपवासादिकियाभ्रोंमें भ्रपनत्व मानता है। तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परन्तु ग्रंतरंग निर्घाररूप श्रद्धान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है; उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते । तथा जैसे किसी भीर ही की बातें कर रहा हो उस प्रकारसे भ्रात्माका कथन करता है, परन्तु यह भ्रात्मा मैं हूँ — ऐसा भाव भासित नहीं होता। तथा जैसे किसो श्रीरको श्रीरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार श्रात्मा श्रीर शरीरकी भिन्नता प्ररूपित करता है; परन्तु मैं इन शरीरादिकसे भिन्न हूँ-ऐसा भाव भासित नहीं होता । तथा पर्यायमें जीव-पुद्गलके परस्पर निमित्तसे अनेक क्रियाएँ होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है; यह जीवकी क्रिया है उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी किया है उसका जीव निमित्त है-ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासित नहीं होता । इत्यादि भाव भासित हुए बिना उसे जीव-ग्रजीवका सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते; क्योंकि जीव-भ्रजीवको जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, वह हुम्रा नहीं।

<sup>#</sup> तुसमासं घोसंतो मावविसुद्धो महाग्रुमावो य । ग्रामेण य सिवमूई केवल्लाणी फुढो नाओ ॥ मावपाहुड-४३॥

### [ आस्रवतत्त्वका अन्यशा रूप ]

तथा ग्रास्रवतत्त्वमें जो हिसादिरूप पापास्रव हैं उन्हें हेय जानता है; ग्राहिसा-दिरूप पुण्यास्रव है उन्हें उपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों ही कमंबंघके कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्यादृष्टि है। वही समयसारके बंघाधिकारमें कहा है\*—

सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख ग्रपने कमंके निमित्तसे होते हैं। जहाँ श्रन्य जीव ग्रन्य जीवके इन कार्योंका कर्ता हो, वही मिथ्याघ्यवसाय बंघका कारण है। वहाँ ग्रन्य जीवोंको जिलानेका ग्रथवा सुखी करनेका ग्रघ्यवसाय हो वह तो पुण्यबंघका कारण है, श्रोर मारनेका ग्रथवा दुःखी करनेका ग्रघ्यवसाय हो वह पापबंघका कारण है।— इस प्रकार ग्रहिसावत् सत्यादिक तो पुण्यबंघके कारण हैं ग्रोर हिसावत् ग्रसत्यादिक पापबंघके कारण हैं। ये सर्व मिथ्याघ्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिये हिसादिवत् ग्रहिसादिकको भी बंघका कारण जानकर हेय ही मानना। हिसामें मारनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी ग्रायु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह ग्रपनी द्वेषपरिणतिसे ग्राप ही पाप बांघता है। ग्रहिसामें रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी ग्रायु ग्रवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह ग्रपनी प्रशस्त रागपरिणतिसे ग्राप ही पुण्य बांघता है।—इस प्रकार यह दोनों हेय हैं; जहाँ वीतराग होकर दृष्टाज्ञातारूप प्रवर्ते वहाँ निबंध है सो छपादेय हैं। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तेन करो, परन्तु ग्रद्धान वो ऐसा रखो कि—यह भी बन्धका कारण है—हेय हैं; श्रद्धानमें इसे मोक्समर्ग जाने तो मिथ्यादृष्ट ही होता है।

तथा मिथ्यात्व, ग्रविरित, कषाय, योग ये ग्रास्नवके भेद हैं, उन्हें बाह्यरूप तो मानता है परन्तु ग्रंतरंग इन भावोंकी जातिको नहीं पहिचानता । वहाँ ग्रन्य देवादिके सेवनरूप गृहीतिमध्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु ग्रनादिग्रगृहीतिमध्यात्व है उसे नहीं पहिचानता । तथा बाह्य त्रस-स्थावरकी हिंसा तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति

' (-समयसार कलश बंधाधिकार)'

<sup>#</sup> समयसार गाथा २४४ से २४६ तथा—

सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोद्यान्मरण्-जीवित दुःखसौख्यम् । अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान् मरणं जीवितदुःखसौख्यम् ॥ ६ ॥ अज्ञानमेतद्धिगम्य परात्परस्य परयन्ति ये मरण्-जीवित दुःख-सौख्यम् । कम्मीण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महृनो भवन्ति ॥ ७॥

उसको अविरित्त जानता है; हिंसामें प्रमाद परिएित मूल है और विषय रेवनमें अभि-लाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता । तथा बाह्य क्रोबादि करना उसको कपाय जानता है, अभिप्रायमें रागद्वेप वस रहे हैं उनको नहीं पहिचानता । तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगोंको नहीं जानता ।—इस प्रकार आखवोंका स्व-रूप अन्यथा जानता है ।

तया राग-द्रेप-मोहल्प जो ग्रास्रवनाव हैं, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता नहीं है ग्रीर वाह्यक्रिया ग्रयवा वाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके मिटानेसे ग्रास्रव नहीं मिटता। द्रव्यलिंगों मुनि ग्रन्यदेवादिककी सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयोंमें नहीं प्रवतंता, क्रोबादि नहीं करता, मन-वचन-कायको रोकता है, तथापि उसके मिट्यात्वादि चारों ग्रास्रव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे कार्य नहीं करता है, कपटसे करे तो ग्रेवेयक पर्यंत कैसे पहुँचे ? इसिंहये जो यंतरंग अभिप्रायमें मिट्यात्वादिह्य रागादिमाव हैं वे ही बास्रव हैं। उन्हें नहीं पहिचानता इसिंहये इसके बास्रवतत्त्वका भी सत्य श्रदान नहीं हैं।

#### [ बन्धतत्त्वका अन्यया हप ]

तया वंवतत्त्वमें जो अगुभभावों नरकादिक्प पापका वंव हो उसे तो दुरा जानता है और गुमभावोंसे देवादिक्प पुण्यका वंव हो उसे भला जानता है। परन्तु सभी जीवोंके दुःख सामग्रीमें होप ग्रीर सुखसामग्रीमें राग पाया जाता है, सो इसके भी राग-हेप करनेका श्रद्धान हुग्रा। जैसा इस पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-हेप करना है वैसा ही ग्रागामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-हेप करना है। तया गुम-प्रगुभभावोंसे पुण्य-पापका विशेष तो ग्रघातिकमोंमें होता है, परन्तु ग्रघातिकमें ग्रात्मगुण्यके घातक नहीं हैं। तथा ग्रुम-प्रगुभभावोंमें घातिकमोंका तो निरंतर वंव होता है, वे सर्व पापक्प ही हैं और वही ग्रात्मगुण्यके घातक हैं। इसिलये ग्रगुद्ध-भावोंसे कर्मवंव होता है, उसमें भला-नुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे श्रद्धानसे वंवका भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है।

#### [ संवर तत्त्वका अन्यथा रूप ]

तथा संवर तस्वमें अहिंसादिल्प शुभान्नवभावोंको संवर जानता है। परन्तु एक ही कारणसे पुज्यवंव भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। प्रक्त:--मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है ग्रीर संवर-निजंरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ?

समाधान:—वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुग्रा है कुछ सराग रहा है। जो ग्रंश वीतराग हुए उनसे संवर है ग्रीर जो ग्रंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भावसे तो दो कार्य बनते हैं, परन्तु एक प्रशस्तरागहीसे पुण्यास्रव भी मानना ग्रीर संवर-निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावमें भी यह सरागता है, यह विरागता है—ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टिहीके होती है। इसिलये ग्रवशेष सरागताको हेयरूप श्रद्धा करता है। मिथ्यादृष्टिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसिलये सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्त रागरूप कार्योंको उपादेयरूप श्रद्धा करता है। तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, धर्मे, ग्रनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र—इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार ? सो कहते हैं:—

बाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिटाये, पाप-चितवन न करे, मौन घारण करे, गमनादि न करे, उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति आदिरूप प्रशस्तरागसे नानाविकल्प होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोक रखी है, वहाँ शुभप्रवृत्ति है, और प्रवृत्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसिलये वीतरागभाव होनेपर जहाँ मन-वचन-कायकी चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है।

तथा पर जीवोंकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसाके परिगामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिगामोंसे संवर कहोंगे तो पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरेगा? तथा एषगासिमितिमें दोष टालता है वहाँ रक्षाका प्रयोजन है नहीं, इसलिये रक्षाहीके अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है? मुनियोंके किचित् राग होनेपर गमनादिक्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओंमें अतिआस-क्ताके अभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती। तथा अन्य जीवोंको दुःखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साघते, इसलिये स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सची समिति है।

तथा बन्धादिकके भयसे अथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छासे क्रोधादि नहीं करते, परन्तु वहां क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे—कोई राजादिकके

<sup>#</sup> स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेचापरिषद्दजयचारित्रैः।

भयसे अथवा महंतपनेके लोभसे परखीका सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। वैसे ही यह क्रोघादिकका त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है?—पदार्थ अनिष्ट— इष्ट भासित होनेसे क्रोघादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके अभ्याससे कोई इष्ट-अनिष्ट भासित न हो, तब स्वयमेव ही क्रोघादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा घम होता है।

तथा ग्रनित्यादि चितवनसे शरीरादिकको बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना उसका नाम ग्रनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था ग्रीर पञ्चात् उसके ग्रवगुण देखकर उदासीन हुग्रा; उसी प्रकार शरीरादिकसे राग था, पञ्चात् ग्रनित्यादि ग्रवगुण ग्रवलोककर उदासीन हुग्रा; परन्तु ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। ग्रपना ग्रीर शरीरादिकका जहाँ—जैसा स्वभाव है वैसा पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना ग्रीर बुरा जानकर द्वेष नहीं करना ।—ऐसी सच्ची उदासीनताके ग्रथं यथाथं ग्रनित्यत्वादिकका चितवन करना ही सच्ची ग्रनुप्रेक्षा है।

तथा क्षुघादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीषह सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंगमें क्षुघादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर दुःखी हुआ, रित आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दुःख-सुखरूप परिणाम हैं, वही आर्त्तव्यान-रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावोंसे संवर कैसे हो? इसलिये दुःखका कारण मिलनेपर दुःखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, ज्ञेयरूपसे उनका जाननेवाला ही रहे, वही सच्चा परीषहसहन है।

तथा हिंसादि सावद्य योगके त्यागको चारित्र मानता है, वहाँ महान्नतादिरूप गुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्य मानता है। परन्तु तत्त्वार्धस्त्रमें आस्रव पदार्थका निरूपण करते हुए महात्रत-अणुत्रतको भी आस्रवरूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो १ तथा आस्रव तो वन्धका साधक है और चारित्र मोक्षका साधक है; इसिलये महात्रतादिरूप आस्रवमात्रोंको चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल कपायरहित जो उदासीनभाव उसीका नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशघाती स्पद्धंकोंके उदयसे महामन्द प्रशस्त राग होता है, वह चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावद्ययोगका ही त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुष्प कन्दमूलादि बहुत दोषवाली हरितकायका त्याग करता है ग्रीर कितनी ही हरितकायोंका अक्षरा करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं मानता।

उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावोंका त्याग करते हैं ग्रौर कितने ही मन्द-कषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते ।

प्रक्न:--यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदोंमें महाव्रतादि कैसे कहे हैं ?

समाधानः—वह व्यवहारचारित्र कहा है, श्रौर व्यवहार नाम उपचारका है। सो महाव्रतादि होनेपर ही वीतराग चारित्र होता है—ऐसा सम्बन्ध जानकर महाव्रता-दिमें चारित्रका उपचार किया है; निश्चयसे निःकषायभाव है, वही सच्चा चारित्र है। इस प्रकार संवरके कारणोंको ग्रन्थथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रद्धानी नहीं होता।

## [ निर्जरातत्त्वका अन्यथा रूप ]

तथा यह अनशनादि तपसे निर्जरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही करनेसे तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ानेके अर्थ करते हैं। शुद्धो-पयोग निर्जराका कारण है इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है। यदि बाह्य दु:ख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तियँचादि भी भूख-तुषादि सहते हैं।

तब वह कहता है—वे तो पराधीनतासे सहते हैं; स्वाधीनतासे धमंबुद्धिपूर्वक उपवासादिरूप तप करे, उसके निर्जरा होती है।

समाघानः—वर्मंबुद्धिसे बाह्य उपवासादि तो किये, श्रौर वहाँ उपयोग श्रशुभ, शुभ, शुद्धरूप जैसा परिएमित हो वैसा परिएमो । यदि बहुत उपवासादि करनेसे बहुत निर्जरा हो, थोड़े करनेसे थोड़ी निर्जरा हो; ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारए। ठहरेगा; सो तो बनता नहीं । परिएगाम दुष्ट होनेपर उपवासादिक से किसे निर्जरा होना कैसे संभव है ? यदि ऐसा कहें कि—जैसा श्रशुभ, शुभ, शुद्धरूप उपयोग परिणमित हो उसके श्रनुसार बन्ध-निर्जरा है; तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारए। कैसे रहा ? श्रशुभ-शुभपरिएगम बन्धके कारए। ठहरे, शुद्धपरिएगम निर्जराके कारए। ठहरे।

प्रका:—तत्त्वार्थसूत्रमें "तपसा निर्जरा च" ( ६-३ ) ऐसा कैसे कहा है ? समाघान:—शास्त्रमें "इच्छानिरोधस्तपः" ऐसा कहा है, इच्छाको रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ-प्रशुभ इच्छा मिटने पर छपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा होती है। इसिंखिये तपसे निर्जरा कही है। यहाँ कहता है—ग्राहारादिरूप ग्रग्रुभकी तो इच्छा दूर होनेपर ही तप होता है। परन्तु उपवासादिक व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य हैं उनकी इच्छा तो रहती है।

समावान:—ज्ञानीजनोंको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोगकी इच्छा है; उपवासादि करनेसे शुद्धोपयोग वढ़ता है, इसिलये उपवासादि करते हैं। तथा यदि उपवासादिकसे शरीर या परिणामोंकी शिथिलताके कारण शुद्धोपयोगको शिथिल होता जानें तो वहाँ ब्राहारादिक ब्रह्ण करते हैं। यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो अजितनाथ ब्रादि तेईस तीथंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों वारण करते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी। परन्तु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोगका ब्रभ्यास किया।

प्रश्न:-यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप संज्ञा कैसे हुई ?

समाघानः—उन्हें बाह्यतप कहा है। सो वाह्यका अर्थ यह है कि—"वाहरसे औरोंको दिखायी दे कि यह तपस्वी है," परन्तु आप तो फल जैसे अंतरंग परिखाम होंगे; वैसा ही पायेगा। क्योंकि परिखामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि—शास्त्रमें तो अकाम-निर्जरा कही है। वहाँ विना इच्छाके भूख-प्यास ग्रादि सहनेसे निर्जरा होती है, तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे कैसे निर्जरा न हो ?

समाधान: — ग्रकाम निर्जरामें भी वाह्य निमित्त तो विना इच्छाके भूख-प्यासका सहन करना हुग्रा है, श्रीर वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापकी निर्जरा होती है, देवादि पुण्यका वन्व होता है। परन्तु यदि तीव्रकपाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्य वन्व होता हो, तो सर्व तियँचादिक देव ही हों, सो वनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्यासादि कष्ट सहते हैं; सो यह वाह्य निमित्त है परन्तु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे ग्रन्नको प्राण कहा उसी प्रकार। तथा इस प्रकार वाह्यसावन होनेसे ग्रंतरंग तपकी वृद्धि होती है इसलिय उपचारसे इनको तप कहा है; परन्तु यदि वाह्यतप तो करें ग्रौर ग्रन्तरंग तप न हो तो उपचारसे भी उसे तपसंज्ञा नहीं है। कहा भी है कि—

कपायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विक्षेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहाँ कषाय, विषय भ्रौर भ्राहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना । शेषको श्री गुरु लंघन कहते हैं।

यहाँ कहेगा-यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे ?

उससे कहते हैं—उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दिया जाता है; तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या मत कर; कुछ सिद्धि नहीं है। ग्रोर यदि धमंबुद्धिसे ग्राहारादिकका ग्रानुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा; परन्तु इसीको तप जानकर इससे निर्जरा मानकर सन्तुष्ट मत हो। तथा ग्रंतरंग तपोंमें प्रायिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग ग्रोर ध्यानहप जो क्रियाएँ, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्यतपवत् ही जानना। जैसे ग्रनशनादि बाह्य क्रिया हैं उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया हैं; इसिलये प्रायिचत्तादि बाह्यसाधन ग्रंतरंग तप नहीं हैं। ऐसा बाह्यप्रवर्तन होनेपर जो ग्रंतरंग परिणामोंकी शुद्धता हो उसका नाम ग्रंतरंग तप जानना। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होनेपर शुद्धोपयोगरूप परिणित होती है वहाँ तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। ग्रोर ग्रन्प शुद्धता होनेपर शुमोप-योगका भी ग्रंश रहता है; इसिलये जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है और जितना शुममाव है उससे वंध है। ऐसा मिश्रभाव युगपत् होता है, वहाँ वन्ध ग्रोर निर्जरा दोनों होते हैं।

यहाँ कोई कहे कि-शुभभावोंसे पापकी निर्जरा होती है; पुण्यका बन्घ होता है; परन्तु शुद्धभावोंसे दोनोंकी निर्जरा होती है-ऐसा क्यों नहीं कहते ?

उत्तर:—मोक्षमार्गमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोंका होता है; वहाँ पुण्य-पापका विशेष है ही नहीं। ग्रीर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतियोंमें शुद्धोपयोगसे भी नहीं होता। ऊपर-ऊपर पुण्यप्रकृतियोंके ग्रनुभागका तीव्र बन्ध-उदय होता है ग्रीर पापप्रकृतियोंके परमाणु पलटकर शुभप्रकृतिक्ष होते हैं—ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होनेपर होता है; इसिलये पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धताहीके अनुसार नियम सम्भव है। देखो, चतुर्थंगुणस्थानवाला शास्त्राम्यास, ग्रात्मिंचतवन ग्रादि कार्य करे—वहाँ भी निर्जरा नहीं, वन्ध भी बहुत होता है। ग्रीर पंचमगुणस्थानवाला विषय-सेवनादि कार्य करे—वहाँ भी उसके गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचमगुणस्थानवाला उपवासादि या प्रायश्चित्तादि तप करे, उसकालमें भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है ग्रीर छठवें गुणस्थानवाला ग्राहार-विहारादि क्रिया करे उसकाल-में भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बन्ध उससे भी थोड़ा होता है। इसिलये बाह्य प्रवृत्तिके श्रनुसार निर्जरा नहीं है, ग्रंतरंग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होनेपर

निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका ग्रागे निरूपण करेंगे वहाँसे जानना। इस प्रकार ग्रनशनादि कियाको तपसंज्ञा उपचारसे जानना। इसीसे इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार ग्रीर उपचारका एक ग्रथं है। तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागभावरूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराका कारण जानना। यहाँ दृष्टान्त है—जैसे धनको व ग्रन्नको प्राण कहा है। सो धनसे ग्रन्न लाकर, उसका मक्षण करके प्राणोंका पोपण किया जाता है इसलिये उपचारसे धन ग्रीर ग्रन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक प्राणोंको न जाने ग्रीर इन्होंको प्राण जानकर संग्रह करे तो मरणको ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार ग्रन्नवादिको तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है, क्योंकि ग्रन्नवादि साधनसे प्रायश्चित्तादिको तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है। कोई वीतरागभावरूप सत्य तपका पोपण किया जाता है; इसलिये उपचारसे ग्रन्नवादिको तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है। कोई वीतरागभावरूप तपको न जाने ग्रीर इन्होंको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहीमें भ्रमण करेगा। वहुत क्या, इतना समभ लेना कि निश्चयधर्म तो वीतरागभाव है, अन्य नाना विशेष बाद्यसाधनकी व्यवेसा उपचारसे किये हैं, उनको व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जानना। इस रहस्यको नहीं ज्ञानता इसिल्ये उसके निर्जराका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है।

[ मोक्षतत्त्वका अन्ययारूप ]

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-जरा-मरण-रोग-क्लेशादि दुःख दूर हुए, अनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुआ, त्रिलोकपूज्यपना हुआ, — इत्यादि रूपसे उसकी मिहमा जानता है। सो सर्व जीवोंके दुःख दूर करनेकी, ज्ञेय जाननेकी तथा पूज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्होंके अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवोंके श्रद्धानसे क्या विशेषता हुई? तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वगंमें सुख है उससे अनन्तगुना सुख मोक्षमें है। सो इस गुणाकारमें वह स्वगं-मोक्ष सुखकी एक जाति जानता है। वहाँ स्वगंमें तो विषयादि सामग्री जिनत सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है, परन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्री है नहीं, सो वहाँके सुखकी जाति इसे भासित तो नहीं होती परन्तु महान पुरुष स्वगंसे भी मोक्षको उत्तम कहते हैं इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायनका स्वरूप न पहिचाने, परन्तु सभाके सर्व लोग सराहना करते हैं इसलिये आप भी सराहना करता है। उसी प्रकार यह मोक्षको उत्तम मानता है।

यहाँ वह कहता है-शास्त्रमें भी तो इन्द्रादिकसे भनन्तगुना सुख सिद्धोंके

उत्तर:—जैसे तीथँकरके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाकी महिमा है, उससे भी श्रधिक महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे श्रनन्तगुना कहा है; वहाँ उनको एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इन्द्रादिसुखकी महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं।

फिर प्रश्न है कि—वह सिद्धसुख भ्रीर इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता है—ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया ?

समाधान:--जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि-जिसके साघन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साघन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ घर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान ग्रवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष होनेपर ही कार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके श्रभिप्रायमें इन्द्रादिसुल ग्रीर सिद्धसुलकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्मनिमित्तसे ग्रात्माके धौपाधिक भाव थे, उनका श्रभाव होनेपर श्राप शुद्ध स्वभावरूप केवल श्रात्मा हुश्रा। जैसे परमाणु स्कन्धसे पृथक् होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि—वह दोनों अवस्थामें दु:खी-सुखी नहीं है, परन्तु म्रात्मा म्रशुद्ध म्रवस्थामें दुःखी था, भ्रब उसका म्रभाव होनेसे निराकुल लक्षण भ्रनन्तसुखकी प्राप्ति हुई। तथा इन्द्रादिकके जो सुख है वह कषायभावोंसे आकुल्ता-रूप है सो वह परमार्थसे दु:ख ही है; इसलिये उसकी श्रीर इसको एक जाति नहीं है। तथा स्वगंसुखका कारण प्रशस्त राग है ग्रीर मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, इसलिये कारणमें भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसलिये मोक्षका भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रद्धान नहीं है। इमीलिये \*समयसारमें कहा है कि—ग्रमव्यको तत्त्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादर्शन ही रहना है। तथा प्रवचनसारमें कहा है कि-ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी नहीं है।

<sup>#</sup> गाया २७६-२७७ की आत्मख्याति टीका।

तथा व्यवहारदृष्टिसे सम्यादर्शनके ग्राठ ग्रंग कहे हैं उनको यह पालता है; पच्चीस दोष कहे हैं उनको टालता है; संवेगादिक गुण कहे हैं उनको घारण करता है। परन्तु जैसे वीज बोए बिना खेतके सब साघन करने पर भी ग्रन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्यामें जहाँ ग्रन्तमें व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यादर्शनके ग्रंथ साघन करने पर भी सम्यादर्शन नहीं होता।

#### [ सम्यग्ज्ञानका बन्यथारूप ]

प्रव, शास्त्रमें सम्यक्तानके ग्रयं शास्त्राम्यास करनेसे सम्यक्तान होना कहा है। इसिलये यह शास्त्राम्यासमें तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वाँचना, पढ़ना ग्रादि कियाग्रोंमें तो उपयोगको रमाता है, परन्तु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेशमें मुक्ते कार्यकारी क्या है, सो श्रामप्राय नहीं है, स्वयं, शास्त्राम्यास करके श्रीरोंको सम्बोधन देनेका श्रामप्राय रखता है, और बहुतसे जीव उपदेश मानें वहाँ सन्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञानाभ्यास तो श्रपने लिये किया जाता है श्रीर श्रवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भला करे। तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करें? शास्त्रार्थका भाव जानकर श्रपना भला करना। तथा शास्त्राम्यासमें भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रोंका बहुत वम्यास करते हैं परन्तु वे तो लोकमें पंडित्य प्रगट करनेके कारण हैं; उनमें आत्महितका निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि—अपनी खुद्धि बहुत हो तो थोड़ा-बहुत इनका वम्यास करके पथात् आत्महितके साधक शास्त्रोंका वम्यास करना। यदि खुद्धि थोड़ी हो तो वात्महितके साधक ग्रुगम शास्त्रोंका ही वम्यास करे। ऐसा नहीं करना कि व्याकरणादिका ही वम्यास करते-करते थायु पूर्ण हो जाये और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न वने।

यहाँ कोई कहे- ऐसा है तो व्याकरणादिका अभ्यास नहीं करना चाहिये ?

उससे कहते हैं कि—उनके ग्रभ्यासके बिना महान् ग्रन्थोंका भ्रथं खुलता नहीं है, इसलिये उनका भी श्रभ्यास करना योग्य है।

फिर प्रश्न है कि—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों बनाये जिनका धर्थं व्याकरणादिके विना न खुले ? भाषा द्वारा सुगमरूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा ? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं।

समाधान:—भाषामें भी प्राकृत, संस्कृतादिक ही शब्द हैं, परन्तु अपभ्रंश सहित हैं। तथा देश-देश भें भाषा अन्य-अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शास्त्रों भें अपभ्रंश शब्द केसे लिखते? वालक तोतला वोले परन्तु वड़े तो नहीं वोलते। तथा एक देशको भाषारूप शास्त्र दूसरे देश में जाये, तो वहां उसका अर्थ कैसे भासित होगा? इसलिये प्राकृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे हैं। तथा व्याकरणके विना शब्दका अर्थ यथावत् भासित नहीं होता; न्यायके विना लक्षण, परीक्षा आदि यथावत् नहीं हो सकते—इत्यादि वचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरणादि विना भली भौति नहोता जानकर उनकी आम्नाय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी उनकी थोड़ी-वहुत आम्नाय आने पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत आम्नायसे भली भौति निर्णय हो सकता है।

फिर कहोगे कि-ऐसा है तो अब भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ?

समाघान:—कालदोपसे जीवोंकी मन्दबुद्धि जानकर किन्हीं जीवोंके जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा—ऐसा अभिप्राय विचारकर भाषाग्रंथ रचते हैं; इसलिये जो जोव व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। तथा जो जीव घव्दोंकी नाना युक्तियों सहित अर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्यायका अवगाहन करते हैं और चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं; —इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका वन सके उतना थोड़ा-बहुत अभ्यास करके आत्महितके अर्थ जो तत्त्वादिकका निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा-पण्डित जानना।

तथा कितने ही जीव पुण्य-पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्रोंका, पुण्य-पापित्रयाके निरूपक ग्राचारादि शास्त्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, तिलोकादिके निरूपक करणानुयोगके शास्त्रोंका ग्रभ्यास करते हैं; परन्तु यदि श्राप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तव तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। ग्रीर यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहाँ पापको बुरा जानना, पुण्यको भला जानना, गुणस्थाना-दिकका स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका ग्रभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है;—इत्यादि प्रयोजनका विचार किया है, सो इससे इतना तो होगा कि—नरकादि नहीं होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होगी नहीं।

प्रथम सच्चा तत्त्रज्ञान हो, वहाँ फिर पुण्य-पापके फलको संसार जाने, शृद्धोपयोगसे मोक्ष माने, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि व्योंका त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान हो। सो तत्त्वज्ञानके कारण श्रध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं, और कितने ही जीव उन शास्त्रोंका भी श्रभ्यास करते हैं, परन्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके श्रापको श्रापरूप, परको पररूप श्रीर आस्त्रवादिकका श्रास्त्रवादिरूप श्रद्धान नहीं करते। मुखसे तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेशसे श्रन्य जीव सम्यग्दृष्टि हो जायें, परन्तु जैसे कोई लड़का स्त्रीका स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर श्रन्य पुरुष-स्त्री कामरूप हो जायें। परन्तु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नहीं होता, इसलिये स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परन्तु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयंको श्रद्धान हुश्चा होता तो श्रन्यतत्त्वका श्रंश श्रन्यतत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है इसलिये सम्यग्ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह ग्यारह श्रंग तक पढ़े, तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समयसारादिमें मिश्यादृष्टिको ग्यारह श्रंगोंका ज्ञान होना लिखा है।

यहाँ कोई कहे कि—ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जैसा अभव्यसेनको श्रद्धानरहित ज्ञान हुआ वैसा होता है।

समाधान:—वह तो पापी था, जिसे हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नहीं था। परन्तु जो जीव ग्रैवेयक ग्रादिमें जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान-रहित नहीं है; उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि—यह ग्रन्थ सच्चे हैं, परन्तु तत्त्वश्रद्धान सच्चा नहीं हुग्रा। समयसारमें एक ही जीवके धर्मका श्रद्धान, ग्यारह ग्रंगका ज्ञान ग्रीर महाव्रतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवचनसारमें ऐसा लिखा है कि—ग्रागमज्ञान ऐसा हुग्रा जिसके द्वारा सर्वपदार्थोंको हस्तामलकवत् जानता है। यह भी जानता है कि इनका जाननेवाला मैं हूँ; परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ,—इस श्रकार स्वयंको परद्रव्यसे भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य अनुभव नहीं करता। इसलिये ग्रात्मज्ञानशून्य ग्रागमज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यग्ज्ञानके ग्रंथं जैन शास्त्रोंका भ्रभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यग्ज्ञान नहीं है।

#### [ सम्यक्चारित्रका अन्यशारूप ]

तथा इनके सम्यक्चारित्रके अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं—वाह्यित्रया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणास सुघरवे-बिगइवेका विचार नहीं है। और यदि परिणामोंका भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखायी दें उन्हीं पर दृष्ठि रहती है; परन्तु उन परिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर अभिप्रायमें जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल लगता है सो अभिप्रायमें जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आये करेंगे। वहां स्वरूप भली मांति भासित होगा।

देसी पहिचानके बिना बाह्य श्राचरणका ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव तो कुलक्रमसे श्रथवा देखादेखी या कोघ, मान, माया, लोभादिकसे श्राचरण करते हैं, उनके तो धमंबुद्धि ही नहीं है, सम्यक्चारित्र कहाँसे हो ? उन जीवोंमें कोई तो भोले हैं व कोई कथायी हैं; सो श्रज्ञानभाव व कथाय होनेपर सम्यक्चारित्र नहीं होता। तथा कितने हो जीव ऐसा मानते हैं कि—जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा।—ऐसा विचारकर वत-तप श्रादि कियाहीके उद्यमी रहते हैं श्रीर तत्त्वज्ञानका उपाय नहीं करते। सो तत्त्वज्ञानके बिना महान्नतादिका श्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है और तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी व्रतादिक नहीं हैं तथापि श्रसंयतसम्यव्हिंट नाम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पश्चात् कथाय घटानेके लिये बाह्यसाधन करना। यही योगीन्द्रदेवकृत क्ष्श्रावक्षाचारमें कहा है—

# "दंसणभूमिहं वाहिरा, जिय वयरं क्ख ण हुंति।"

प्रयं:—इस सम्यग्दर्शन भूमिका विना हे जीव, व्रतरूपी वृक्ष नहीं होते। प्रयीत् जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान नहीं है वे यथार्थ ग्राचरण नहीं ग्राचरते। वही विशेष बतलाते हैं—

कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परन्तु अन्तरंगर्में विषय-कषाय वासना मिटी नहीं है इसलिये जैसे-तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दुःखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात् पीड़ासे दुःखी हुआ रोगीको माँति काल गँवाता है, धर्म साधन नहीं करता; तो प्रथम ही सघती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लें? दुःखी होनेमें आतंघ्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा? अथवा उस प्रतिज्ञाका दुःख नहीं सहा जाता तव उसके बदले विषय पोषणके लिये अन्य उपाय करता है। जैसे—तृषा लगे तव पानी तो व पिये और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे; व घृत तो छोड़े

<sup>#</sup> सावयधन्म दोहा-४७।

मीर अन्य स्निग्व वस्तुका उपाय करके मक्षण करे।—इसी प्रकार अन्य जानना। यदि परीयह नहीं सहे जाते थे, विषयवासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस्तिये की ? सुगम विषय छोड़कर परचात् विषम विषयोंका उपाय करना पड़े ऐसा कार्य क्यों करें वहाँ तो उलटा रागमाव तीन्न होता है। अथवा प्रतिज्ञामें दुःत्व हो तब परिणाम लगानेके लिये कोई आलम्बन विचारता है। जैसे—उपवास करके फिर कीड़ा करता है; कितने हो पापी जुआ आदि कुञ्चसनोंमें लग जाते हैं अथवा सो रहना चाहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञामें जानना।

अयवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि—पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बादमें उससे दुः वी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना-छोड़ना उनको खेलनात्र है; सो प्रतिज्ञा नंग करनेका नहापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही मला है। इस प्रकार पहले तो निविचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और परचात् ऐसी दशा होती है। जैनवमें में प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं; जैनवमें तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्त्वज्ञानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दोप पहिचाने; त्याग करने में नो गुण हो उसे जाने; फिर अपने परिणानों को ठीक करे; वर्तनान परिणानों ही के मरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे; मिवय्यमें निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे; तथा शरीरकी शक्ति व प्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे।—इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। वह भी ऐसी करनी जिसके प्रतिज्ञाके प्रति निरादरभाव न हो, परिणान चढ़ते रहें। ऐसी जैनवर्नकी ग्रान्ताय है।

यहाँ कोई कहे कि—चांडालादिकने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है ?

समावान:—मरणपर्यन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना—ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं; प्रतिज्ञाके प्रति निरादरपना नहीं होता। और सम्यन्दृष्टि लो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करते हैं। तथा जिनके अन्तरंग विरक्तता नहीं हुई और वाह्यप्रतिज्ञा वारण करते हैं, वे प्रतिज्ञाके पहले और वादमें जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें प्रति ग्रानक होकर लगते हैं। जैसे—स्पवासके धारणे-पारणेके मोजनमें ग्रति लोनी होकर गरिष्ठावि भोजन करते हैं। शिष्ट ना बहुत करते हैं। जैसे—जलको रोक रखा था, जब वह छूटा तमी बहुत प्रवाह चलने लगा।

١٨.

षसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयप्रवृत्ति रोक रखी थी, ग्रंतरंग ग्रासक्ति बढ़ती गई, ग्रीर प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही ग्रंत्यन्त विषयप्रवृत्ति होने लगी; सो प्रतिज्ञाके कालमें विषयवासना मिटी नहीं; ग्रागे-पीछे उसके बदले ग्रधिक राग किया; सो फल तो रागभाव मिटनेसे होगा, इसलिये जितनी विरक्ति हुई हो उतनी ही प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर ग्राहारादिमें उछटि (कमी) करते हैं। ग्रीर बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं। प्रमाद भी न हो ग्रीर ग्राकुलता भी उत्पन्न न हो—ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। तथा जिनकी घमं पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा घमं ग्राचरते हैं, कभी ग्रधिक स्वच्छन्द होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी घमं पर्वमें तो बहुत उपवासादि करते हैं, किसी घमंपर्वमें बारम्बार भोजनादि करते हैं। यदि घमंबुद्धि हो तो यथायोग्य सर्व धमंपर्वोमें यथायोग्य संयमादि घारण करें। तथा कभी तो किसी घमंकार्यमें बहुत घन खर्च करते हैं ग्रीर कभी कोई घमंकार्य ग्रा पहुँचा हो, तब भी वहाँ थोड़ा भी घन खर्च नहीं करते। सो घमंबुद्धि हो तो यथाशक्ति यथायोग्य सभी घमंकार्योमें घन खर्चते रहें।—इसी प्रकार ग्रन्य जानना।

तथा जिनके सच्चा धमंसाधन नहीं है वे कोई किया तो बहुत बड़ी भ्रंगीकार करते हैं, तथा कोई हीन किया करते हैं। जैसे धनादिकका तो त्याग किया भ्रोर भ्रच्छा भोजन, भ्रच्छे वस्त्र इत्यादि विषयोंमें विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा पहिनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्योंका तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रगट करते हैं, श्रोर पश्चात् खोटे व्यापारादि कार्य करते हैं, लोकनिंद्य पापिक्रयाभ्रोंमें प्रवर्तते हैं। —इसी प्रकार कोई किया भ्रति उच्च तथा कोई किया भ्रति नीची करते हैं। वहाँ लोकनिंद्य होकर धर्मकी हँसी कराते हैं कि—देखो, भ्रमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो भ्रति उत्तम पहिने भ्रोर एक वस्त्र भ्रति हीन पहिने तो हँसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हँसीको प्राप्त होता है। सच्चे धर्मकी तो यह भ्राम्नाय है कि—जितने भ्रपने रागादि दूर हुए हों उसके भ्रमुसार जिस पदमें जो धर्म किया सम्भव हो वह सब भ्रंगीकार करे। यदि भ्रस्प रागादि मिटे हों तो निचले पदमें ही प्रवर्तन करे, परन्तु उच्चपद धारण करके नीची किया न करे।

यहाँ प्रश्न है कि — स्त्री सेवनादिका त्याग ऊपरकी प्रतिमामें कहा है, इसलिये निचली भ्रवस्थावाला उनका त्याग करे या नहीं ? समाधान:—िनचली धवस्याद्याला उनका सवैया त्याग नहीं कर सकता; कोई दोष लगता है; इसलिये ऊपरकी प्रतिमामें त्याग कहा है। निचली ग्रवस्थामें जिस प्रकारका त्याग सम्भव हो, वैसा निचली ग्रवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली ग्रवस्थामें जो कार्य सम्भव ही नहीं है उसका करना तो कपायभावोंसे ही होता है। जैसे—कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, ग्रीर स्वद्यांका त्याग करे, तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्वद्यांका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो तभी स्वद्यांका त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार ग्रन्य जानना।

तथा सर्व प्रकारसे घर्मको न जानता हो, ऐसा जीव किसी घर्मके ग्रंगको मुख्य करके ग्रन्थ घर्मोंको गौगा करता है। जैसे—कई जीव दया-घर्मको मुख्य करके पूजा-प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं; कितने हो पूजा-प्रभावनादि घर्मको मुख्य करके हिंसादिकका भय नहीं रखते; कितने हो तपको मुख्यतासे ग्रातंघ्यानादिक करके भी उपवासादि करते हैं तथा ग्रंपनेको तपस्वी मानकर निःशंक क्रोघादि करते हैं; कितने ही दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी घन उपार्जन करके दान देते हैं, कितने ही ग्रारम्भ-त्यागकी मुख्यतासे याचना ग्रादि करते हैं, क्रंद्रयादि प्रकारसे किसी घर्मको मुख्य करके ग्रन्थ घर्मको नहीं गिनते तथा उसके ग्राग्रयसे पापका ग्राचरण करते हैं। उनका यह कार्य ऐसा हुग्रा जैसे—ग्रविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नफेके ग्रंप ग्रन्थ प्रकारसे बहुत टोटा पड़ता है। चाहिये तो ऐसा कि—जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, सर्व विचार कर जैसे बीतरागभाव बहुत हो वैसा करे; क्यों क्रंप ग्रंपचर्म वीतरागभाव है। इसी प्रकार ग्रविवेकी जीव ग्रन्थण घर्म ग्रंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारित्रका ग्राभास भी नहीं होता।

तथा कितने ही जीव अगुवत-महावतादिक्प यथार्थ आचरण करते हैं और आचरणके अनुसार ही परिगाम हैं, कोई माया-लोभादिकका अभिप्राय नहीं है; उन्हें वम जानकर मोक्षके अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिकके भोगोंकी भी इच्छा नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिये आप तो जानते हैं कि मैं मोक्षका साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षका साधन है इसे जानते भी नहीं; केवल स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरीको अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे

<sup>#</sup> यहाँ पं० टोडरमळजीकी इस्तिळिखित प्रतिके हासियेमें निम्न प्रकार नोंघ लिखी हुई है—इहां स्नानादि शीचधर्मका कथन तथा छौकिक कार्य आएं धर्म छोडी तहां छिंग जाय तिनिका कथन लिखनां है।

ग्रमृतका गुण तो नहीं होता; श्रपनी प्रतीतिक श्रनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। शास्त्रमें ऐसा कहा है कि—चारित्रमें 'सम्यक्' पद है, वह ग्रज्ञानपूर्वक ग्राचरणकी निवृत्तिके ग्रथं है; इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान हो ग्रौर पश्चात् चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोये नहीं ग्रौर ग्रन्य साधन करे तो ग्रन्त प्राप्ति कैसे हो ? घास-फूस ही होगा। उसी प्रकार ग्रज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो ग्रम्यास करे नहीं ग्रौर ग्रन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो ? देवपद ग्रादि ही होंगे। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादिकके भली भाँति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिकमें ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यन्दर्शन-ज्ञानका ग्रयथार्थ साधन करके व्रतादिमें प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादिकका यथार्थ ग्राचरण करते हैं तथापि यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान विना सर्व ग्राचरण मिध्याचारित्र ही है। यही समयसार कलशमें कहा है—

विलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरेमीं भोन्युखैः कर्मभिः विलश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् । साक्षान्मोभिमदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कश्मपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१४२॥

ग्रर्थः—मोक्षसे पराङ्मुख ६से ग्रति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा ग्राप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा ग्रन्य कितने ही जीव महाव्रत ग्रीर तपके भारसे चिरकालपर्यन्त क्षीए। होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्व रोगरहित पद, जो ग्रपने ग्राप ग्रनुभवमें ग्राये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुएको विना ग्रन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है।

तथा पंचास्तिकायमें जहाँ ग्रंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरह प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमागेंमें निषेघ किया है। तथा प्रवचनसारमें ग्रात्मज्ञानशून्य संयमभावको ग्रकार्यकारी कहा है। तथा इन्हीं ग्रन्थोंमें व ग्रन्य परमात्म-प्रकाशादि शास्त्रोंमें इस प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निरूपए। है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञान होनेपर ही ग्राचरण कार्यकारी है।

यहाँ कोई जाने कि—वाह्यमें तो अगुवत-महाव्रतादि साधते हैं परन्तु अन्तरंग परिगाम नहीं हैं और स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैं। सो इस प्रकार साधनेसे तो पापवन्य होता है। द्रव्यिंसनी मुनि अन्तिम ग्रैवेयक तक जाते हैं और परावर्त्तनोंमें इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तवार होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद तो तभी प्राप्त करे जब अन्तरंग परिगामपूर्वक महाव्रत पाले, महामन्दकपायी हो, इस लोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल धर्मवृद्धिसे मोक्षाभिलापी हुआ साधन साधे। इसलिये द्रव्यलिगीके स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है सो सम्यग्दृष्टिको भासित होता है। अब इनके धर्मसाधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है ? सो कहते ईं —

प्रथम तो संसारमें नरकादिके दुःख जानकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरएगादिके दुःख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हैं। सो इन दुःखोंको तो दुःख सभी जानते हैं। इन्द्र-ग्रहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख मोगते हैं, उसे भी दुःख जानकर निराकुल सुखग्रवस्थाको पहिचानकर मोक्षको चाहते हैं वे ही सम्यग्दृष्टि जानना। तथा विषय सुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर ग्रगुचि, विनाशीक है—पोपएग योग्य नहीं है, कुदुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं,—इत्यादि परद्रव्योंका दोप विचारकर उनका तो त्याग करते हैं ग्रौर जतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपश्चरएगादि पवित्र ग्रविनाशी फलके दाता हैं, उनके द्वारा शरीरका शोपएग करने योग्य है, देव-ग्रुल-शाखादि हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्योंके ग्रुएगोंका विचार करके उन्हींको ग्रंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यको बुरा जानकर ग्रविष्टल्प श्रद्धान करते हैं। इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यको बुरा जानकर ग्रविष्टल्प श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्यको भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्योंमें इष्ट-ग्रनिष्टल्प श्रद्धान सो मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी द्वेपवृद्धिल्प होती है; क्योंकि किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेप है।

कोई कहेगा—सम्यन्दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं। समावान:—सम्यन्दृष्टि परद्रव्योंको बुरा नहीं जानते श्रपने रागभावको बुरा जानते हैं। श्राप रागभावको छोड़ते हैं इसलिये उसके कारएका भी त्याग होता है। वस्तुका विचार करनेसे कोई परद्रव्य तो बुरा-भला है नहीं।

कोई कहेगा-निमित्तमात्र तो है ?

उत्तर:—परद्रव्य कोई जबरन् तो विगाड़ता नहीं है; ग्रपने भाव विगड़े तव वह भी बाह्य निमित्त है। तथा उसके निमित्त विना भी भाव विगड़ते हैं, इसलिये नियमरूपसे निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्यका तो दोप देखना मिथ्याभाव है। रागादिभाव हो तुरे हैं परन्तु इसके ऐसी समक नहीं है। यह परद्रव्योंका दोप देखकर उनमें द्वेषरूप स्वासीनता करता है; सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्यका दोष या गुए। नहीं भासित हो, इसलिये किसीको बुरा-भला न जाने। स्वको स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीके ही होती है।

तथा यह उदासीन होकर शास्त्रमें जो प्रगुद्रत-महाद्रतरूप व्यवहारचारित्र कहा है उसे ग्रंगीकार करता है, एकदेश प्रथवा संवंदेश हिंसादि पापोंको छोड़ता है, उनके स्थान पर ग्रहिंसादि पुण्यरूप कार्योमें प्रवर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्योमें ग्रपना कर्तापना मानता था उसी प्रकार श्रव पर्यायाश्रित पुण्यकार्योमें ग्रपना कर्तापना मानते लगा।— इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्योमें ग्रहंबुद्धि माननेकी समानता हुई। जैसे—मैं जीवोंको मारता हूँ, मैं परिग्रहघारी हूँ,—इत्यादिरूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवोंको रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ—ऐसी मान्यता हुई। सो पर्यायाश्रित कार्योमें ग्रहंबुद्धि वही सिध्यादृष्टि है। यही समयसारमें कहा है—

### ये तु कर्चारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः। सामान्यजनवर्षेषां न मोश्लोषि धुमुज्जतां।। १९९॥ (कछ्य)।

श्रथं:— जो जीव मिथ्या श्रंथकार व्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित क्रियाका कर्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्योंको मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्योंकि कर्त्तापनेके श्रद्धानकी समानता है। तथा इस प्रकार श्राप कर्ता होकर श्रावक धर्म श्रथवा मुनिधमंकी क्रियाश्रोंमें मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन क्रियाश्रोंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतरागभावरूप है इसलिये ऐसे साधनको मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है।

प्रक्नः—सराग-वीतराग भेंदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार है ?

उत्तर:—जैसे चावल दो प्रकारके हैं—एक तुष सहित हैं भीर एक तुष रहित हैं। वहाँ ऐसा जानना कि—तुष है वह चावलका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। कोई समभदार तुषसहित चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषोंको ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदिखन्न ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकारका है—एक सराग है, एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि—जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोप है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त-राग सहित चारित्र घारण करते हैं; उन्हें देखकर कोई ग्रज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेदिखन्न ही होगा।

यहाँ कोई कहेगा कि—पापिक्रया करनेसे तीव्र रागादिक होते थे, श्रव इन क्रियाश्रोंको करने पर मन्द राग हुग्रा; इसिलये जितने श्रंशोंमें रागभाव कम हुग्रा उतने श्रंशोंमें तो चारित्र कहो। जितने श्रंशोंमें राग रहा उतने श्रंशोंमें राग कहो।—इस प्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है।

समाघान:—यदि तत्त्वज्ञानपूर्वंक ऐसा हो, तव तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्त्वज्ञानके विना उत्कट ( उग्र ) ग्राचरण होनेपर भी ग्रसंयम नाम ही पाता है; क्योंकि रागभाव करनेका ग्रभिप्राय नहीं मिटता। वही वतलाते हैं:—

द्रव्यक्तिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निग्नेंक्य होता है, श्रष्टाईस मूल ग्रुएगोंका पालन करता है, जग्ने उग्र अनवानादि वहुत तप करता है, श्रुवादिक वाईस परिषह सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्न नहीं होता, व्रतमंगके अनेक कारए। मिलने पर भी हढ़ रहता है, किसीसे क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक-परलोकक़े विषयसुखको नहीं चाहता;—ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रैवेयक पर्यन्त कैसे पहुँचे ? परन्तु उसे मिथ्यादृष्टि असंयमी ही शास्त्रमें कहा है। उसका कारए। यह है कि—उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान सच्चा नहीं हुग्रा है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान हुग्रा है; उसी ग्रिमिप्रायसे सर्व साधन करता है; परन्तु उन साधनोंके ग्रिमिप्रायकी परम्पराका विचार करने पर कषायोंका अभिप्राय ग्राता है। किस प्रकार ?—सो सुनो—यह पापके कारए। रागादिकको तो हेय जानकर छोड़ता है, परन्तु पुण्यके कारए। प्रशस्तरागको उपादेय मानता है; उसकी वृद्धिका उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कषायको उपादेय माना तव कषाय करनेका ही श्रद्धान रहा। श्रप्रशस्त परद्रव्योंसे हेष करके प्रशस्त परद्रव्योंमें राग करनेका ग्रिमप्राय हुग्रा, कुछ परद्रव्योंमें साम्यभावरूप ग्रिमप्राय नहीं हुग्रा।

यहाँ प्रश्न है कि—सम्यग्दृष्टि भी तो प्रशस्त रागका उपाय रखता है।

उत्तर:—जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देनेका उपाय रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हुषं भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना ग्रनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो वह पुण्यरूप थोड़ा कषाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हुषं भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें कषायको हेय ही मानता है। तथा जैसे—कोई कमाईका कारण जानकर व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हुषं मानता है, उसी प्रकार द्रव्यालगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हुषं मानता है। —इस प्रकार प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हुषं मानता है। —इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें ग्रीर हुषें समानता होनेपर भी सम्यग्दृष्टिके तो दण्ड समान ग्रीर मिध्यादृष्टिके व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिये ग्रीभप्रायमें विशेष हुग्रा।

तथा इसके परीषह—तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो, उसका इलाज तो नहीं करता, परन्तु दुःखका वेदन करता है, सो दुःखका वेदन करना कषाय ही है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेयको जानता है उसी प्रकार दुःखके कारण ज्ञेयको जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको सहता है वह भी कषायके अभिप्रायरूप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि—परवशतासे नरकादि गतिमें बहुत दुःख सहन किये, यह परोषहादिका दुःख तो थोड़ा है। इसको स्ववश सहनेसे स्वगं-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। यदि इनको न सहें और विपयसुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुःख होगा।—इत्यादि विचारसे परीषहोंमें अनिष्ठबुद्धि रहती है। केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव हो हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि—जो कर्म वाँघे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते; इसलिये मुभे सहने पड़े। सो ऐसे विचारसे कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तता है। तथा पर्यायदृष्टिसे जो परीषहादिरूप अवस्था होती है उसे अपनेको हुई मानता है, द्रव्यदृष्टिसे अपनी और शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न नहीं पहिचानता। इसी प्रकार नानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है।

तथा उसने राज्यादिक विषयसामग्रीका त्याग किया है ग्रीर इष्ट भोजनादिकका त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वाग्रु होनेके भयसे शीतलवस्तु सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके दाहका ग्रभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके भयसे विषयसेवनका त्याग करता है, परन्तु जब तक विषयसेवन रुचता है तब तक उसके रांगका श्रमाथ नहीं कहा जाता। तथा जैसे—श्रमृतका श्रास्वादी देवको श्रन्य भौजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरसका श्रास्वादन करके विषयसेवनकी श्रविच इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादिककी श्रपेक्षा परीषह सहनादिको सुखका कारण जानता है। तथा तत्काल परीषह सहनादिकसे दुःख होना मानता है श्रीर विषयसेवनादिकसे सुख मानता है; तथा जिनसे सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-श्रनिष्ट्वुद्धिसे राग-द्रेषरूप श्रीप्रायका श्रमाव नहीं होता, श्रीर जहाँ राग-द्रेष हैं वहाँ चारित्र नहीं होता। इसलिये यह द्रव्यांनिगी विषयसेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तथापि श्रसंयमी ही है। सिद्धान्तमें श्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे भी इसे हीन कहा है; क्योंकि उनके चौथा—पाँचवाँ गुणस्थान है श्रीर इसके पहला ही गुणस्थान है।

यहाँ कोई कहे कि—ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिके कवायोंकी प्रवृत्ति विशेष है ग्रीर द्रव्यांचिगी मुनिके थोड़ी है, इसीसे ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवें स्वगं पर्यन्त ही जाते हैं ग्रीर द्रव्यांचिगी ग्रन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये भावांचिगी मुनिसे तो द्रव्यांचिगीको हीन कहो, उसे ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कैसे कहा जाय?

समाघानः — ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हिष्टिके कषायोंकी प्रवृत्ति तो है, परन्तु श्रद्धानमें किसी भी कपायके करनेका ग्राभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यांलगीके शुभकषाय करनेका ग्राभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें भला जानता है; इसलिये श्रद्धानकी श्रपेक्षा श्रसंयत सम्यग्हिष्टिसे भी इसके श्रिषक कषाय है। तथा द्रव्यांलगीके योगोंकी प्रवृत्ति शुभक्ष बहुत होती है श्रीर श्रघातिकमोंमें पुण्य-पापवंघका विशेष श्रभ-श्रशुभ योगोंके श्रनुसार है, इसलिये वह श्रंतिम ग्रेंबेयकपर्यन्त पहुँचता है; परन्तु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ग्रघातिया कर्म ग्रात्मगुग्गके घातक नहीं हैं, उनके उदयसे उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो क्या हुम्रा ? वे तो बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वांग हैं, ग्राप तो श्रात्मा है, इसलिये श्रात्मगुग्गके घातक जो घातियाकर्म हैं उनकी हीनता कार्यकारी है। उन घातिया कर्मोंका वंघ बाह्यप्रवृत्तिके श्रनुसार नहीं है, ग्रंतरंग कषाय-शिक्तके श्रनुसार है; इसीलिये द्रव्यांलगीकी श्रपेक्षा श्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हिष्टिके घातिकर्मोंका वंघ थोड़ा है। द्रव्यांलगीके तो सर्व घातिकर्मोंका वंघ बहुत स्थिति-श्रनुभाग सिहत होता है, ग्रीर ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हिष्टिके मिथ्यात्व-श्रनन्तानुबन्धी ग्रादि

कर्मोंका तो बन्ध है हो नहीं, अवशेंपोंका वन्य होता है वह अहप स्थिति-अनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यिलगीके कदापि गुग्अंग्णी निर्जरा नहीं होती, सम्यग्दृष्टिके कदाचित् होती है । तथा द्रव्यिलगीके कदापि गुग्अंग्णी निर्जरा नहीं होती, सम्यग्दृष्टिके कदाचित् होती है । इसीसे यह मोक्षमार्गी हुग्रा है। इसलिये द्रव्यिलगी मुनिको शास्त्रमें ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे होन कहा है। समयसार शास्त्रमें द्रव्यिलगी मुनिकी होनता गाथा, टीका और कलशोंमें प्रगट की है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है वहाँ व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारमें संसारतत्त्व द्रव्यिलगीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि ग्रन्य शास्त्रोंमें भी इस व्याख्यानको स्पष्ट किया है। द्रव्यिलगीके जो जप, तप, शील, संयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हें भी इन शास्त्रोंमें जहाँ-तहाँ ग्रकायंकारी वतलाया है, सो वहाँ देख लेना। यहाँ ग्रन्थ वढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहारामासके ग्रवलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया।

# [ निश्चय-च्यवद्यारनयामासावलम्त्रीका स्वरूप ]

ग्रव, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके ग्राभासका ग्रवलम्बन लेते हैं — ऐसे मिध्यादृष्टियोंका निरूपण करते हैं:—

जो जीव ऐसा मानते हैं कि—जिनमतमें निश्चय-व्यवहार दोनों नय कहे हैं, इसिलये हमें उन दोनोंका ग्रंगीकार करना चाहिये।—ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभासके ग्रवलिययोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका ग्रंगीकार करते हैं ग्रीर जैसे केवल व्यवहाराभासके ग्रवलिययोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका ग्रंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार ग्रंगीकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुग्रा नहीं ग्रीर जिनमतमें दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसिलये भ्रमसहित दोनोंका साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्याहिट जानना।

ग्रव इनकी प्रवृत्तिका विशेष वतलाते हैं—ग्रन्तरंगमें ग्रापने तो निर्घार करके यथावत् निरुचय-व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन ग्राज्ञा मानकर निरुचय-व्यवहारह्म मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निरुचय मोक्षमार्ग है ग्रीर जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी

है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय सो व्यवहारमोक्षमार्ग है; क्योंकि निरचयव्यव-हारका सर्वत्र ऐसा ही छक्षण है। सच्चा निरूपण सो निरचय, उपचार निरूपण सो व्यवहार-इसिछये निरूपण-वर्षका दो प्रकार मोक्षमार्ग ज्ञानना। [किन्तु] एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है—इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। तथा निरचय-व्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है वह भी अम है, क्योंकि निरचय-व्यवहारका स्वरूप नो परस्पर विरोधसहित है। कारण कि समयसारमें ऐसा कहा है—

"ववहारोऽभृदत्यो भृदत्यो देसिऊण सुद्रणडं ।" ११ ॥

ग्रयं: — त्र्यवहार ग्रभूतायं है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता; किसी ग्रपेक्षा उपचारसे ग्रन्थया निरूपण करता है। तथा गुद्धनय जो निरूचय है वह भूतार्थं है, जैसा वस्तुका स्वरूप है, वैसा निरूपण करता है। — इस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप तो विरुद्धता सहित है।

तया तू ऐसा मानता है कि—सिद्धसमान शुद्ध ग्रात्माका अनुभवन सो निश्चय, श्रीर व्रत, शील, संयमादिल्प प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि किसी द्रव्यभावका नाम निश्चय और किसीका नाम व्यवहार—ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्यके मावको उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, उपचारसे उस द्रव्यके मावको सन्यद्रव्यके मावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे—मिट्टीके घड़ेको मिट्टीका घड़ा निरूपित किया जाय सो निश्चय श्रीर घृतसंयोगके उपचारसे उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार। ऐसे ही ग्रन्यत्र जानना। इसलिये तू किसीको निश्चय माने श्रीर किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। तथा तेरे माननेमें भी निश्चय-व्यवहारको परस्पर विरोव ग्राया। यदि तू ग्रपनेको सिद्धसमान शुद्ध मानता है तो वर्तमानमें शुद्ध ग्रात्माका ग्रनुभवन मिथ्या हुग्ना। इस प्रकार दोनों नयोंके परस्पर विरोव है; इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बनता।

यहाँ प्रश्न है कि—समयसारादिमें शुद्ध आत्माके अनुभवको निश्चय कहा है; व्रत, तप, संयमादिको व्यवहार कहा है—उस प्रकार ही हम मानते हैं ?

समावान:- शुद्ध ग्रात्माका ग्रनुभव सच्चा मोक्षमार्ग है इसलिये उसे निश्चय कहा । यहाँ, स्वभावसे ग्रभिन्न, परभावसे भिन्न-ऐसा शुद्ध शब्दका ग्रथं जानना, संसारी

क ववहारोऽभूयत्यो मूचत्यो देसिदो दु सुद्धण्यो । भूयत्यमस्सिदो खलु सम्माइही हवइ जीवो ।। ११॥

को सिद्ध मानना—ऐसा भ्रमरूप ग्रर्थ शुद्ध शब्दका नहीं जानना । तथा व्रत, तप श्रादि मोक्षमार्ग हैं नहीं, निमित्तादिककी ग्रपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये इन्हें व्यवहार कहा है ।—इस प्रकार भूतार्थ-ग्रभूतार्थ मोक्षमार्गपनेसे इनको निश्चय-व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं, इन दोनोंको उपादेय मानना वह तो मिथ्याबुद्धि ही है ।

वहाँ वह कहता है कि—श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार-रूप रखते हैं,—इस प्रकार हम दोनोंको अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं वनता; क्योंकि निश्चयका निश्चयरूप और व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहां जिस द्रव्यकी परिणति हो उसको उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, और उसहीको अन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो व्यव-हारनय; —ऐसे अभिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय वनते हैं; कुछ प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो क्या करें? सो कहते हैं:—

निश्चयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान श्रंगीकार करना श्रीर व्यवहारनयसे जो निरूपण किया हो उसे श्रसत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। यही समयसार में कहा है:—

> सर्वत्राघ्यवमानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने— स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः। सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य कि श्रद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे वष्नन्ति सन्तो धृतिम्।।

> > (--कलश १७३)

अर्थ:—क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादिमें अध्यवसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना—ऐसा जिनदेवोंने कहा है। इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यव-हार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्क-कम्परूप से अंगीकार करके शुद्धज्ञानघनरूप निज महिमामें स्थिति क्यों नहीं करते?

भावार्थ: यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निश्चयको भ्रंगी-कार करके निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। तथा षट्पाहुड़में कहा है—

जो सुचो वनहारे सो जोई जग्गए सकन्जम्मि । जो जग्गदि वनहारे सो सुचो अप्पणे कज्जे ॥ ५

ग्रथं:—जो व्यवहारमें सोता है वह योगी ग्रंपने कार्यमें जागता हैं। तथा जो व्यवहारमें जागता है वह अपने कार्यमें सोता है। इसेलिये व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़कर निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्व्यक्त व उनके भावोंको व कारणकार्यादिकको किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना। तथा निश्चयनय उन्होंको यथावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न है कि—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

समाधान:—जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ ऐसे ही है"—ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे "ऐसे है नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है"—ऐसा जानना। इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है—इस प्रकार अमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा है।

फर प्रश्न है कि—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिन-मार्गमें किसलिये दिया ?—एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था।

समाघान:--ऐसा ही तर्कं समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है---

जह णिव सक्कमणज्जो अणज्जमासं विणा उ गाहेउं। तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं॥ ८॥

श्रर्थ:—जिस प्रकार अनार्य अर्थात् म्लेच्छको म्लेच्छभाषा विना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके विना परमार्थका उपदेश श्रशक्य है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है।

तथा इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि-- 'व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः ।

एतं म्लेच्छ्रभापास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च त्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति
 तचनाद्वथत्रहारनयो नानुसर्तव्यः । (समग्रसार गाथा प्रकी आत्मख्याति टीका)

इसका अर्थ है—इस निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्न:—व्यवहार बिना निश्चयका उपदेश कैसे नहीं होता ? भ्रोर व्यवहार-नय कैसे भ्रंगीकार नहीं करना ? सो कहिए।

समाधान:—निश्चयनयसे तो ग्रात्मा परद्रव्योंसे भिन्न, स्वभावोंसे श्रभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समक्त नहीं पायें। इसलिये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचान हुई। ग्रथवा ग्रभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि ग्रुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है—इत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुई। तथा निश्चय-से वीतरायभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समक्त नहीं पायें। तब उनको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त मिटनेकी सापेक्षता द्वारा वृत्त, शील, संयमादिरूप वीतरायभावके विशेष बतलाये तब उन्हों वीतरायभावकी पहिचान हुई। इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चयके उपदेशका व होना जानना।

तथा यहाँ व्यवहारसे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव-पुद्गलके संयोगरूप है। वहाँ निश्चयसे जीव-द्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना। जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमाथंसे शरीरादिक जीव होते नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समकानेके अर्थ किये हैं; विश्चयसे आत्मा अभेद ही है; उसहीको जीव वस्तु मानना। संज्ञा—संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थ-से भिन्न-भिन्न हैं नहीं,—ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा परद्रव्यका निमित्त मिटनेकी अपेक्षासे व्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींको मोक्षमार्ग नहीं मान लेना; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग आत्माके हो तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्ता हो जाये; परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके आधीन है नहीं; इसलिये आत्मा अपने भाव रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिये विश्चयसे वीतराग भाव ही

मोक्षमार्ग है । वीतरागभावोंके ग्रीर व्रतादिकके कदाचित् कार्य-कारएएना है, इसलिये व्रतादिकको मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं है—ऐसा ही श्रद्धान करना । इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनयका ग्रंगीकार नहीं करना ऐसा जान लेना ।

यहाँ प्रश्न है कि-व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है या ग्रपना भी प्रयोजन साधता है ?

समाधान:—ग्राप भी जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब तक व्यवहारमागंसे वस्तुका निश्चय करे; इसिलये निचली दशामें ग्रपनेको भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार समसे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत् व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 'वस्तु इस प्रकार ही है'—ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा ग्रकार्यकारी होजाये। यही पुरुपार्थसिद्धच पायमें कहा है —

अनुषस्य वोधनार्थं मुनीरवरा देशयन्त्यभूतार्थम् । ज्यवहारमेव केशलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य । ज्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयहस्य ॥ ७॥

श्रयं: —मुनिराज श्रज्ञानीको समभानेके लिये श्रसत्यार्थं जो व्यवहारनय उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारहीको जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिंहको न जाने उसे विलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है।

यहाँ कोई निविचारी पुरुष ऐसा कहे कि — तुम व्यवहारको असत्यार्थ — हेय कहते हो, तो हम व्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें ? — सबको छोड़ देंगे।

उससे कहते हैं कि—कुछ वर्त, शील, संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है; इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। ग्रौर ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो वाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित हैं; तथा सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है।—इस प्रकार व्यवहारको ग्रसत्यार्थ—हेय जानना। व्रतादिकको छोड़नेसे तो व्यवहारका हेयपना होता नहीं है। फिर हम पूछते हैं कि—व्रतादिकको छोड़कर क्या करेगा? यदि हिंसादिरूप प्रवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्षमार्गका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्या भला होगा? नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिये ऐसा करना तो निविचारीपना है। तथा व्रतादिकरूप परिएातिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो अच्छा ही है; वह निचलोदशामें हो नहीं सकता; इसलिये व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य नहीं है। इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहारको उपादेय मानना वह भी मिथ्याभाव ही है।

तथा यह जीव दोनों नयोंका अंगीकार करनेके अर्थं कदाचित् अपनेको शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवता है, घ्यानमुद्रा घारण करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा आप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चयसे मैं ऐसा ही हैं — ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है। तथा कदाचित् वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष भ्राप जैसा नहीं है वैसा अपनेको माने तो निश्चयनाम कैसे पाये ? जैसा केवल निश्चयाभासवाले जीवके भ्रयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना।

श्रथवा यह ऐसा मानता है कि—इस नयसे श्रात्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नय द्वारा निरूपण करनेका जो अभिप्राय है उसे नहीं पिहचानता। जैसे—आत्मा निरूपसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सिहत, द्रव्यकमं-नोकमं-भावकमं रिहत है, और व्यवहारनयसे संसारी मितज्ञानादि सिहत तथा द्रव्यकमं-नोकमं-भावकमं सिहत है—ऐसा मानता है; सो एक आत्माक ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं; जिस भावहीका सिहतपना उस भावहीका रिहतपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो? इसिलये ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है? जैसे—राजा और रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान कहा है; केवलज्ञानादिकी अपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निरूचयसे मितज्ञानादिक श्रपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निरूचयसे मितज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसिलये स्वभाव अपेक्षा संसारीमें केवल-ज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है जैसे रंक मनुष्यमें राजा होनेकी शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। तथा द्रव्यकर्म-नोकर्म पृद्गलसे उत्पन्न हुए हैं, इसिलये निरूचयसे संसारीके भी इनका मिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भौति इनका कारणकार्य अपेक्षा सम्बन्ध संसारीके भी इनका मिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भौति इनका कारणकार्य अपेक्षा सम्बन्ध मी न माने तो भ्रम ही है। तथा भावकर्म आत्माका

भाव है सो निश्चयसे ग्रात्माहीका है, परन्तु कर्मके निमित्तसे होता है इसलिये व्यवहारसे कर्मका कहा जाता है। तथा सिद्धकी भाँति संसारीके भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्महीका मानना वह भी भ्रम है। इस प्रकार नयोंद्वारा एक ही वस्तुको एक भाव-ग्रपेक्षा 'ऐसा भी मानना ग्रौर ऐसा भी मानना,' वह तो मिध्यावुद्धि है; परन्तु भिन्न-भिन्न भावोंकी ग्रपेक्षा नयोंकी प्ररूपणा है—ऐसा मानकर यथासम्भव वस्तुको मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि ग्रनेकान्तरूप वस्तुको मानता है, परन्तु यथार्थ भावको पहिचानकर नहीं मान सकता—ऐसा जानना।

तथा इस जीवके वत, शील, संयमादिकका ग्रंगीकार पाया जाता है, सो व्यव-हारसे 'यह भी मोक्षके कारए। हैं'-ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है; सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके ग्रयथार्थपना कहा था वैसे ही इसके भी ग्रयथार्थपना जानना । तथा यह ऐसा भी मानता है कि-यथायोग्य वतादि क्रिया तो करने योग्य है; परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना। सो जिसका श्राप कर्त्ता हो, उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाय ? ग्राप कर्ता नहीं है तो 'मुक्तको करने योग्य है'-ऐसा भाव कैसे किया ? श्रीर यदि कत्ती है तो वह अपना कर्म हुआ, तव कर्ता कर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही हुआ; सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे है ? वाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्य-के आश्रित हैं, परद्रव्यका श्राप कर्ता है नहीं, इसलिये उसमें कर्तृ त्ववुद्धि भी नहीं करना स्रीर वहाँ ममत्व भी नहीं करना। तथा व्रतादिकमें ग्रहण-त्यागरूप ग्रपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमें कर्नु त्ववुद्धि भी मानना भीर वहाँ ममत्व भी करना । परंतु इस जुभोपयोगको वंघका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंब और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है; इसलिये एक ही भाव पुण्य-वंवका भी कारए। हो भ्रौर मोक्षका भी कारए। हो-ऐसा मानना भ्रम है। इसलिये व्रत-अव्रत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रह्ण-त्यागका कुछ प्रयोजन नहीं है-ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्षमार्ग है। तथा निचली दशामें कितने ही जीवोंके गुभोपयोग ग्रीर गुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता है; इसलिये उपचारसे व्रतादिक शुभोपयोगको मोक्षमार्गं कहा है, वस्तुका विचार करनेपर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है; क्योंकि वंघका कारए वह ही मोक्षका घातक है—ऐसा श्रद्धान करना। इस प्रकार गुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना भ्रौर शुभोपयोग-म्रशुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना; जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ प्रशुभोपयो-गंको छोड़कर गुभमें ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोगकी अपेक्षा अशुभोपयोगमें अशुद्ध-

ताको ग्रंथिकता है। तथा धुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहता है, वहाँ तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन हो नहीं है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होती है ग्रौर ग्रशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य ग्रवतादिककी प्रवृत्ति होती है; क्योंकि ग्रशुद्धो-पयोगके ग्रौर परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। तथा पहले ग्रशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो—ऐसी क्रम-परिपाटी है।

तथा कोई ऐसा माने कि—गुभोपयोग है सो गुद्धोपयोगका कारए है; सो जैसे अगुभोपयोग छूटकर गुभोपयोग होता है। ऐसा ही कार्यकार गुभोपयोग होता है, वैसे गुभोपयोग छूटकर गुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्यकारएपना हो, तो गुभोपयोगका कारए अगुभोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्यिक्ती गुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, गुद्धोपयोग होता ही नहीं; इसिलये परमार्थसे इनके कारएा-कार्यपना है नहीं। जैसे—रोगीको बहुत रोग था, पश्चात् अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होनेका कारएा है नहीं। इतना है कि—अल्प रोग रहने-पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगको ही भला जानकर उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो? उसीप्रकार कषायीके तीव्रकषायरूप अगुभोपयोग था, पश्चात् मन्दकषायरूप गुभोपयोग हुआ; तो वह गुभोपयोग तो निः-कषाय गुद्धोपयोग होनेका कारएा है नहीं, इतना है कि—गुभोपयोग होनेपर गुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो जाये। परन्तु यदि गुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन किया करे तो गुद्धोपयोग कैसे हो? इसिलये मिथ्यादृष्टिका गुभोपयोग तो गुद्धोपयोगका कारएा है नहीं, सम्यग्दृष्टिको गुभोपयोग होनेपर निकट गुद्धोपयोग प्राप्त हो,—ऐसी मुख्यतासे कहीं गुभोपयोगको गुद्धोपयोगका करएा भी कहते हैं—ऐसा जानना।

तथा यह जीव प्रपनेको निश्चय-व्यवहार एप मोक्षमार्गका साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे प्रात्माको गुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्शन हुग्रा, वैसा ही जाना सम्यग्ज्ञान हुग्रा; वैसा ही विचारमें प्रवर्तन किया सो सम्यक् चारित्र हुग्रा। इस प्रकार तो ग्रपनेको निश्चयरत्नत्रय हुग्रा मानता है, परन्तु मैं प्रत्यक्ष ग्रगुद्ध, सो गुद्ध कैसे मानता-जानता-विचारता हूँ,—इत्यादि विवेक रहित भ्रमसे संतुष्ट होता है। तथा ग्रर-हंतादिके सिवा ग्रन्य देवादिकको नहीं मानता, व जैन शास्त्रानुसार जीवादिकके भेद सीख लिये हैं उन्हींको मानता है ग्रीरोंको नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुग्रा; तथा जैनशास्त्रोंके ग्रम्यासमें बहुत प्रवर्तता है सो सम्यग्ज्ञान हुग्रा, तथा व्रतादि ए कियाग्रोंमें

प्रवर्तता है सो सम्यक्षारित्र हुग्रा।—इस प्रकार प्रपनेको व्यवहाररत्तत्रय हुग्रा मानतां है। परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चयरत्नत्रयके कारणादिक हों। जिस प्रकार निश्चयरत्नत्रय सब जाये उसी प्रकार इन्हें साबे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो। परन्तु इसे तो सत्यभूत निश्चयरत्नत्रय की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कैसे साम सकेगा? ग्राज्ञानुसारी हुग्रा देखा-देखी सामन करता है। इसलिये इसके निश्चय—व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं हुग्रा। निश्चय— व्यवहार मोक्षमार्गका ग्रागे निरूपण करेंगे, उसका सामन होनेपर ही मोक्षमार्ग होगा।

— इस प्रकार यह जीव निश्चयामासको मानता—जानता है; परन्तु व्यवहार— साघनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर अशुमरूप नहीं प्रवर्तता है। व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये अंतिम येवेयक पर्यन्त पदको प्राप्त करता है। तथा यदि निश्चयाभासको प्रवलतासे अशुभरूप प्रवृत्ति होजाये तो कुगतिमें भी गमन होता है। परिणामोंके अनुसार फल प्राप्त करता है; परन्तु संसारका ही मोक्ता रहता है; सच्चा मोक्षमागं पाए विना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चया-भास-व्यवहाराभास दोनोंके अवलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया।

#### [ सम्यक्त्रसन्धृतः मिध्यादृष्टि ]

स्रव, सम्यक्तके सन्मुख जो मिथ्यादृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं:—
कोई मन्दकपायादिका कारण पाकर ज्ञानावरणादि कमोंका क्षयोपशम हुस्रा,
जिससे तत्त्विवार करनेकी शक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुस्रा, जिससे तत्त्विवारमें उद्यम
हुस्रा श्रीर वाद्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका हुस्रा, उनसे सच्चे उपदेशका लाभ
हुस्रा । वहाँ प्रपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुरु-धर्मादिकके, जीवादितत्त्वोंके तथा
निज परके और अपनेको सहितकारी-हितकारी भावोंके,—इत्यादिके उपदेशसे सावधान
होकर ऐसा विचार किया कि—अहो, मुसे तो इन वातोंकी खबर ही नहीं, मैं भ्रमसे
भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तन्मय हुस्रा; परन्तु इस पर्यायकी तो थोड़े ही कालकी स्थिति
है, तथा यहाँ मुसे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिये मुसे इन वातोंको वरावर समकता चाहिये; क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचारकर जो
उपदेश सुना उसके निर्घार करनेका उद्यम किया। वहाँ उद्देश, लक्षणनिर्देश शौर परीक्षाद्वारा उनका निर्घार होता है, इम्लिये पहले तो उनके नाम सीखे वह उद्देश हुन्ना।

फिर उनके लक्षण जाने. फिर ऐसा सम्भवित है कि नहीं — ऐसे विचार सिंहत परीक्षा

करने लगे।

वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके अनुसार होते हैं; जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें अपना निवेक चाहिये; सो निवेकपूर्वक एकान्तमें अपने उपयोगमें निचार करे कि—जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है ? वहाँ अनुमानादि प्रमाणसे वरावर समसे। अथवा उपदेश तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रवल ग्रुक्ति कौन है और निवंल ग्रुक्ति कौन है शो प्रवल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशसे अन्यथा सत्य भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्घार न हो, तो जो निशेपज्ञ हों उनसे पूछे, और वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जवतक निर्घार न हो तवतक प्रका-उत्तर करे। अथवा समानवुद्धिके घारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रका-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रक्तोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका एकान्तमें निचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अन्तरंगमें जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भासित न हो तव तक इसी प्रकार उद्यम किया करे।

तथा अन्यमितयों द्वारा जो किल्पत तस्वोंका उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश अन्यया भासित हो व सन्देह हो, तव भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे।—ऐसा उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुक्ते भी इसी प्रकार भासित होता है—ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव अन्ययावादी हैं नहीं।

यहाँ कोई कहे कि-जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं हैं तो जैसा उनका उप-देश है वैसा ही श्रद्धान कर खें, परीक्षा किसलिये करें ?

समाधान:—परीक्षा किये विना यह तो मानना हो सकता है कि—जिनदेवने ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नहीं होगा। तथा भाव भासित हुए विना निर्मल श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति की जाय उसकी अन्यके वचनसे अन्यथा भी प्रतीति हो जाय; इसलिये शक्तिअपेक्षा वचनसे की गई प्रतीति अप्रतीतिवत् है। तथा जिसका भाव भासित हुम्मा हो, उसे अनेक प्रकारसे भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। यहाँ यदि कहोगे कि—पुरुषकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की जाती है, तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा पहले करली जाये, तव पुरुषकी प्रमाणता होती है।

प्रश्न:--उपदेश तो अनेक प्रकारके हैं, किस-किसकी परीक्षा करें ?

समावान:—उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई ज्ञेयतत्त्वोंका निरूपण किया जाता है; वहाँ उपादेय—हेय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर लेना; क्योंकि इनमें अन्यथा-पना होनेसे अपना बुरा होता है। उपादेयको हेय मान कें तो बुरा होगा, हेयको उपादेय मानलें तो बुरा होगा।

फिर वह कहेगा—स्वयं परीक्षा न की ग्रौर जिनवचनहीसे उपादेयको उपादेय जानें तथा हेयको हेय जानें तो इसमें कैसे वूरा होगा ?

समाघान:—ग्रर्थका भाव भासित हुए विना वचनका ग्रभिप्राय नहीं पहिचाना जाता। यह तो मानलें कि—मैं जिनवचनानुसार मानता हूँ; परन्तु भाव भासित हुए विना ग्रन्यथापना होजाये। लोकमें भी नौकरको किसी कार्यके लिये भेजते हैं; वहाँ यदि वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यको सुवारेगा, यदि भाव भासित नहीं होगा तो कहीं चूक हो जायेगा, इसलिये भाव भासित होनेके ग्रर्थ हेय—उपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा ग्रवश्य करना चाहिये।

फिर वह कहता है-यदि परीक्षा ग्रन्यथा होजाये तो क्या करें ?

समाधान:—जिनवचन ग्रौर ग्रपनी परीक्षामें समानता हो, तब तो जानें कि सत्य परीक्षा हुई है। जवतक ऐसा न हो तवतक जैसे कोई हिसाब करता है ग्रौर उसकी विधि न मिले तवतक ग्रपनी चूकको ढूँढता है; उसी प्रकार यह ग्रपनी परीक्षामें विचार किया करे। तथा जो ज्ञेयतत्त्व हैं उनकी परीक्षा होसके तो परोक्षा करे, नहीं तो यह ग्रनुमान करे कि—जो हेय—उपादेय तत्त्व ही ग्रन्थथा नहीं कहे, तो ज्ञेयतत्त्वोंको ग्रन्थथा किसलिये कहेंगे?

जैसे—कोई प्रयोजनरूप कार्योमें भी भूठ नहीं वोलता, वह ग्रप्रयोजन भूठ क्यों वोलेगा ? इसलिये ज्ञेयतत्त्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी ग्रथवा ग्राज्ञासे जाने । यदि उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोप नहीं है । इसीलिये जैनशास्त्रोंमें जहाँ तत्त्वा-दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, युक्ति ग्रादि द्वारा जिस प्रकार उसे ग्रनुमानादिसे प्रतीति ग्राये उसी प्रकार कथन किया है । तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणा-दिकके कथन ग्राज्ञानुसार किये हैं; इसलिये हेयोपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा करना योग्य है । वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्त्वोंको तथा स्व-परको पहिचानना । तथा त्यागने योग्य मिय्यात्व-रागादिक ग्रौर ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिकका स्वरूप पहिचानना । तथा निमत्त-नैमित्तिकादिक जैसे हैं, वैसे पहिचानना ।—इत्यादि मोक्षमार्गमें जिनके जाननेसे

प्रवृत्ति होती है उन्हें भ्रवश्य जानना । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी हेतु-युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निर्देश-स्वामित्वादिसे भीर सत्-संख्यादिसे इनके विशेष जानना । जैसी वुद्धि हो—जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना । तथा इस जाननेमें उपकारी गुण-स्थान-मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी भ्राज्ञानुसार जानकारी करना ।

इस प्रकार इस जाननेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, --इत्यादि-रूप प्रवर्तता है। भ्रपना कार्य करनेका इसको हुए वहुत है इसलिये भ्रंतरंग प्रीतिसे उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्त्वश्रद्धान न हो, 'यह इसी प्रकार है'-ऐसी प्रतीति सहित जीवादितत्त्वोंका स्वरूप आपको भासित न हो, नैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है, वैसे केवल आत्मामें अहंबुद्धि न भाये, हित-अहितरूप अपने भावोंको न पहिताने, तब तक सम्यक्तको सन्मुख मिध्यादृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्तको प्राप्त होगाः इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यक्तवको प्राप्त करेगा । इस भवमें अम्यास करके परलोकमें तियँचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गुरु-शास्त्रके निमित्त विना भी सम्यक्त हो जाये; क्योंकि ऐसे ग्रम्यासके बलसे मिथ्यात्वकर्मका ग्रनु-भाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। मूल-कारण यही है। देवादिकका तो वाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसे ही सम्यक्त होता है। तारतम्यसे पूर्व भ्रम्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका निमित्त न हो, तो भी सम्यक्त होसकता है। सिद्धान्तमें "तन्निसर्गादिधगमाद्वा" (तत्त्वार्थसूत्र १-३) ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि —वह सम्यग्दर्शन निसर्ग अथवा अघिगमसे होता है। वहाँ देवादिक वाह्यनिमित्तके बिना हो उसे निसर्गसे हुग्रा कहते हैं; देवादिकके निमित्तसे हो, उसे अघिगमसे हुआ कहते हैं। देखो, तत्त्वविचारकी महिमा! तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, वहुत शास्त्रोंका अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्तव होनेका अधिकार नहीं, और तत्त्वविचारवाला इनके विना भी सम्यक्त्वका श्रिवकारी होता है। तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहले कोई कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व व्रत-तपका ग्रंगीकार हो, प्रश्चात् तत्त्वविचार करे; परन्तु सम्यक्त्वका ग्रिषकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है।

तया किसीको तत्विवार होनेके पश्चात् तत्वप्रतीति न होनेसे सम्यक्त्व तो नहीं हुआ और व्यवहारवर्मको प्रतीति—एचि होगई, इसलिये देवादिककी प्रतीति करता है व व्रत-तपको अंगोकार करता है। किसीको देवादिककी प्रतीति श्रीर सम्यक्त्व युगपत् होते हैं तथा व्रत-तप सम्यक्त्वके साथ भी होते हैं और पहले—पीछे भी होते हैं। देवादिककी प्रतीतिका तो नियम है, उसके विना सम्यक्त्व नहीं होता; व्रतादिकका नियम है नहीं। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात् ही व्रतादिकको वारण करते हैं, किन्हों को युगपत् भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्त्वका श्रविकारो है; परन्तु उसके सम्यक्त्व हो हो हो ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि शास्त्रमें सम्यक्त्व होनेसे पूर्व पंचलव्वयोंका होना कहा है।—

#### [ पाँच लब्बियोंका स्वरूप ]

क्षयोपश्चम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । वहाँ निसके होनेपर तस्त्र-विचार हो सके—ऐसा ज्ञानावरणादि कमोंका क्षयोपश्चम हो ग्रर्थात् उदयकालको प्राप्त सर्ववाती न्पर्टकोंके निपेकोंके उदयका ग्रमाव सो क्षय, तथा ग्रनागतकालमें उदय ग्राने योग्य उन्हींका सत्तारूप रहना सो उपश्चम; ऐसी देशवाती स्पर्टकोंके उदय सहित कमोंकी श्रवस्था उसका नाम क्षयोपश्चम है; उसकी प्राप्ति सो क्षयोपश्चमलब्ति है।

तथा मोहका मन्द उदय श्रानेसे मन्दकपायरूप माब हों कि जहाँ तस्विवचार हो सके सो विशुद्धलिब है।

तया जिनदेवके उपदिष्ट तस्वका वारण हो, विचार हो सो देशनालिश है। जहाँ नरकादिमें उपदेशका निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व संस्कारसे होती है।

तया कर्मों की पूर्व सत्ता ग्रंतः को ढ़ाको ढ़ी सागर प्रमाण रह जाये ग्रीर नवीन बंध ग्रंतः को ढ़ाको ढ़ी प्रमाण उसके संख्यात में भागमात्र हो, वह भी उस लिंड काल से लगाकर क्रमशः घटता जाये ग्रीर कितनी ही पापप्रकृतियों का वंध क्रमशः मिटता जाये—इत्यादि योग्य ग्रवस्थाका होना सो प्रायोग्यल व्यि है। सो ये चारों लिंड वर्षों भव्य या ग्रमव्यके होती हैं।—ये चार लिंड वर्षों होने के बाद सम्यक्त हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो—ऐसा 'लिंड बसार' में कहा है। इस्मिलिये उस तत्त्विचार बाले को सम्यक्त होने का नियम नहीं है। जैसे—किसी को हितकी शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि—यह जो शिक्षा दी सो कैसे हैं ? प्रश्चात् विचार करने पर उसको 'ऐसे ही हैं'—ऐसी उस शिक्षा की

*<sup>‡</sup>* छित्रसार–३

प्रतीति हो जाये; प्रथवा ग्रन्थया विचार हो या ग्रन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत्त्वोपदेश दिया, उसे जान-कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात् विचार करने पर उसको 'ऐसा हो है'—ऐसी प्रतीति हो जाये; ग्रथवा ग्रन्थथा विचार हो, या ग्रन्थ विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो । सो मूलकारण मिथ्यात्वकमें है; उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो;—ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्त्वविचार करना मात्र हो है।

तथा पाँचवों करए।लिब्ब होनेपर सम्यक्त हो ही हो—ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई चार लिब्बयों तो हुई हों और अंतर्मुं हूर्त परचात् जिसके सम्यक्त होना हो उसी जीवके करए।लिब्ब होती है। सो इस करए।लिब्ब वालेके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि—उस तत्त्वविचारमें उपयोगको तद्रूप होकर लगाये, उससे समय-समय परिए।म निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र हो उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्त्वो-पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र हो उसका श्रद्धान हो जायेगा। तथा इन परिए।।मोंका तारतम्य केवचज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करुए।। नुगे किया है। इस करए।लिब्बके तीन भेद हैं—श्रधःकरए।, श्रपूर्वकरए।, श्रमिवृत्तिकरए।। इनका विशेष व्याख्यान तो लिब्धसार शास्त्रमें किया है वहाँसे जानना। यहाँ संक्षेपमें कहते हैं:—

त्रिकालवर्ती सर्वं करणलब्धिवाले जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा ये तीन नाम हैं। वहां करण नाम तो परिणामका है। जहां पहले और पिछले समयोंके परिणाम समान हों सो अधःकरण है। \* जैसे किसी जीवके परिणाम उस करणके पहले समयमें अलप विशुद्धतासहित हुए, पश्चात् समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके द्वितीय-तृतीय आदि समयोंमें जैसे परिणाम हों, वैसे किन्हीं अन्य जीवोंके प्रथम समयमें ही हों और उनके उससे समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते हों। — इस प्रकार अधःप्रवृत्तिकरण जानना।

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिगाम समान न हों, अपूर्व ही हों वह अपूर्वकरण है। जैसे कि—उस करणके परिगाम जैसे पहले समयमें हों वैसे

<sup>#</sup> छिषसार-३४ वीं गाया।

किसी भी जीवके द्वितीयादि समयोंमें नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं; तथा यहाँ ग्रघ:करणवत् जिन जीवोंके करणका पहला समय ही हो, उन ग्रनेक जीवोंके परिणाम परस्परसमान भी होते हैं और भ्रघिक-हीन विशुद्धता सिहत भी होते हैं; परन्तु यहाँ इतना विशेष हुम्रा कि—इसकी उत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिगाम भी अनन्तगुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों उनके उस समयवालोंके परिएगम तो परस्पर समान या ग्रसमान होते हैं, परन्तु ऊपरके समय-वालोंके परिएगाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, प्रपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार श्रपूर्वकरए \* जानना । तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिएगम समान ही होते हैं, निवृत्ति ग्रर्थात् परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करणके पहले समयमें सर्व जीवोंके परिगाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें पर-स्पर समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालोंसे द्वितीयादि समयवालोंके अनन्तगुनी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण्- जानना—इस प्रकार ये तीन करण जानना। वहाँ पहले ग्रंतमुं हूर्त कालपर्यंत ग्रवः करण होता है, वहाँ चार श्रावश्यक होते हैं:-- समय समय श्रनन्तगुनी विशुद्धता होती है; तथा एक (-एक ) श्रंत-मुं हूर्तसे नवीन वंघकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिवंघापसरए। है, तथा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग समय समय अनन्तगुना वढ्ता है और अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनु-मागवन्व समय समय अनंतर्वेभाग होता है-इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं। वहाँ पश्चात् अपूर्वकरण होता है। उसका काल अधः करणके कालके संख्यातवें भाग है। उसमें ये ग्रावश्यक श्रीरहोते हैं। एक-एक ग्रंतमुं हूर्तसे सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, उसको घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक अन्तर्मु हूर्तसे पूर्वकर्मके श्रनुभागको घटाता है सो श्रनुभागकाण्डकवात है। तथा गुणुश्रेणीके कालमें क्रमशः

समए समए भिएणा भावा तम्हा अपुन्तकरणो हु ॥ छव्धिसार-३६ ॥
 तम्हा उवरिमभावा हेहिममावेहिं एिख सरिसत्तं ।
 तम्हा विदियं करणं अपुन्तकरणेति एिहिट्टं ॥ छव्धि०-४१ ॥

करणं परिणामो अपुत्र्वाणि च ताणि करणाणि च अपुन्वकरणाणि, असमाणपरिणामा ति जं उत्तं होदि ॥ घवटा १-६-५-४॥

<sup>+</sup> एगसमए वह ताएं तीवाएं परिणामेहि ए विन्तदे णियट्टी णिन्त्रित्ती तत्य ते अणियट्टीपरिणामा। घवला १-६-८-४।

एक्किन्ह काळसमये संठाणादीहिं वह णिवट्टं ति । ए णिवट्टं ति तहा विय परिणामेहिं मिहो वेहिं ॥ गो० वीव० ४६ ॥

असंख्यातगुने प्रमाण्सिहृत कर्मोंको निर्जराके योग्य करता है सो गुण्अेणी निर्जरा है। तथा गुण्संक्रमण् यहाँ नहीं होता, परन्तु अन्यत्र अपूर्वकरण् हो वहाँ होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण् होनेके पक्चात् अनिवृत्तिकरण् होता है। उसका काल अपूर्वकरण्के भी संख्यातवें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सिहृत कितना हो काल जानेके बाद अन्तरकरण्क्ष करता है, जो अनिवृत्तिकरण्के काल पक्चात् उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्त्तमात्र निषेक उनका अभाव करता है; उन परमाणुओंको अन्य स्थिति-रूप परिण्मित करता है। तथा अन्तरकरण् करनेके पक्चात् उपशमकरण् करता है। अन्तरकरण् द्वारा अभावरूप किये निषेकोंके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक हैं उनको उदय आनेके अयोग्य बनाता है। इत्यादिक किया द्वारा अनिवृत्ति करण्के अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकोंका अभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकोंके बिना उदय किसका आयेण ? इसिलये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्यादिक सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, इसिलये वह एक मिथ्यात्वकर्मका ही उपशम करके उपशम सम्यन्दिष्ट होता है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी अनादि मिथ्यादृष्टि जैसी होजाती है।

यहाँ प्रश्न है कि-परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका भ्रभाव कैसे हो ?

समाधान:—जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी। उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे ही हैं'—ऐसी प्रतीति भी ग्रायो थी; परचात् किसी प्रकारसे ग्रन्यथा विचार हुग्रा, इसिलये उस शिक्षामें सन्देह हुग्रा कि—इस प्रकार है या इस प्रकार ? ग्रथवा 'न जाने किस प्रकार है ?' ग्रथवा उस शिक्षाको भूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे ग्रप्रतीति हुई ग्रीर उसके उस शिक्षाकी प्रतीतिका ग्रमाव होगया। ग्रथवा पहले तो ग्रन्थया प्रतीति थी हो, बीचमें शिक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी;

<sup>#</sup> किमंतरकरणं णाम ? विविक्त्वयकम्माणं हेहिमोविरमिहिदीओ मोत्तूण मज्मे अन्तोगुहुत्तमेत्ताणं हिदीणं परिणामिवसेसेण णिसेगाणमभावीकरण मंतरकरणमिदि मण्णदे ॥ ( जयघवळा, अ० प० १४३ )

अर्थ: अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्तर: विविद्यातकर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मु हूर्तमात्र स्थितियोंके निपेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं।

परन्तु उस शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले भ्रन्यया प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई। तव उस शिक्षाकी प्रतीतिका भ्रभाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की; प्रधात् न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुग्रा, परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होनहारके अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका ' श्रभाव होकर ग्रन्ययापना हुग्रा । ऐसे ग्रनेक प्रकारसे उस शिक्षाकी यथार्थ प्रतीतिका ग्रभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश हुग्रा; उसकी परीक्षा करके उसे 'ऐसे ही है'--ऐसा श्रद्धान हुग्रा; पश्चात् जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धानका श्रभाव होता है। यह कथन स्थूलरूपसे वतलाया है; तारतम्यसे तो केवलज्ञानमें भासित होता है कि—'इस समय श्रद्धान है श्रीर इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तव तो भ्रन्य विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धानका श्रभाव होता है। श्रीर उसका उदय न हो तव ग्रन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी ग्रन्तरंग समय-समय सम्वन्धी सूक्ष्मदशाका जानना खन्नस्थको नहीं होता इसलिये इसे ग्रपनी मिध्या-सम्यक् श्रद्धानरूप ग्रवस्थाके तारतम्यका निश्चय नहीं हो सकता; केवलज्ञानमें भासित होता है।—इस अपेक्षा गुणस्थानोंका पलटना शास्त्रमें कहा है।

—इसप्रकार जो सम्यक्त्वसे श्रष्ट हो उसे सादि मिध्याद्दि कहते हैं; उसके भी पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लिक्वयां होती हैं। विशेष इतना कि—यहाँ किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, सो तीनोंका उपश्रम करके प्रथमीपश्रम सम्यक्त्वी होता है। ग्रथवा किसीके सम्यक्त्व मोहनीयका उदय ग्राता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह क्षयोपश्रम सम्यक्त्वी होता है। उसके गुणश्रेणी प्रादि किया नहीं होती तथा ग्रनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसीको मिश्रमोहनीयका उदय ग्राता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते।—इसप्रकार सादि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। क्षायिक सम्यक्त्वको वेदक सम्यग्दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसिवये उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिथ्यादृष्टिका जघन्य तो मध्यम ग्रन्तर्गु हूर्तमात्र, उत्कृष्ट किचित् न्यून ग्रद्धं पुदुगलपरावर्तनमात्र काल जानना। देखो, परिखामोंकी विचित्रता! कोई जीव तो ग्यारहवें गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्यादृष्टि होकर किचित् न्यून ग्रद्धं पुदुगलपरावर्तन, काल पर्यन्त संसारमें रुलता है ग्रीर कोई

नित्यनिगादसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके पश्चात् अन्तर्मु हूर्तमें केवलज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिगाम बिगाड़नेका भय रखना और उनके सुधारनेका उपाय करना।

तथा उस सादि मिथ्यादृष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता व तत्त्वोंका ग्रश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना ही व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी ग्रनादि मिथ्यादृष्टिकी दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। गृहीत मिथ्यात्वको भी वह ग्रहण करता है ग्रीर निगोदादिमें भी रुखता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे श्रष्ट होकर सासादन होता है श्रीर वहाँ जघन्य एक समय उत्क्रष्ट छह श्राबची प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन द्वारा कहनेमें नहीं श्राती। सूक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम होते हैं। वहाँ श्रनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। सो श्रागम प्रमाणसे उसका स्वरूप जानना।

तथा कोई जीव सम्यक्तवसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँ मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम अन्तर्मु हूर्तमात्र है। सो इसका भी काल थोड़ा है, इसिंबये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित होता है कि — जैसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही कालमें माने; उसीप्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है।

कितने ही कहते हैं—'इमें तो जिनदेव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं'—इत्यादि मिश्र श्रद्धानको मिश्रगुएास्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है; यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव-कुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विचय मिथ्यात्व प्रगट है—ऐसा जानना।

इसप्रकार सम्यक्तक सन्मुख मिथ्याहिष्टियोंका कथन किया; प्रसंग पाकर ग्रन्य भी कथन किया है। इसप्रकार जैनमतवाले मिथ्याहिष्टियोंके स्वरूपका निरूपण किया। यहाँ नानाप्रकारके मिथ्याहिष्टियोंका कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि—उन प्रकारोंको पहिचानकर ग्रपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक्श्रद्धानो होना, श्रीरोंके ही ऐसे दोष देख-देखकर कषायी नहीं होना; क्योंकि

अपना अला-बुरा तो अपने परिणामोंसे है। श्रीरोंको तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। इसलिये अपने परिणाम सुघारनेका उपाय करना योग्य है; सर्व प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है; क्योंकि संसारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वके समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनन्तानुबन्वोका अभाव होनेपर इकतालीस प्रकृतियोंका तो वन्व ही मिट जाता है, स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ो सागरकी रह जाती है, अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शोघ्र ही मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वका सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्षमार्ग नहीं होता। इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें जैनमतवाले मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण जिसमें हुआ ऐसा [ सातवाँ ] अधिकार सम्पूर्ण हुआ ।।७।।





ग्रब मिथ्यादृष्टि जीवोंको मोक्षमार्गका उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर, गण्धरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इसलिये इस शास्त्रमें भी उन्होंके उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके ग्रथं कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यथावत् न पहिचाने तो ग्रन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं—

जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके द्वारा दिया है — प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं। वहाँ तीर्थंकर—चक्रवर्ती आदि महान पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह 'प्रथमानुयोग है। तथा गुणस्थान-मागंणादिरूप जीवका व कर्मोंका व त्रिलोकादिकका जिसमें निरूपण हो वह 'करणानुयोग है। तथा गृहस्थ-मुनिके घमं आचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह वरणानुयोग है। तथा षट्द्रव्य, सप्ततत्त्वादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हो वह 'द्रव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहते हैं: —

# [ प्रथमानुयोगका प्रयोजन ]

प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महंत पुरुषोंकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण्से जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी उससे धर्मसन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण्को नहीं पहिचानते, लौकिक कथाग्रोंको जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोगमें लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण् होनेसे उसे वे भलीभौति समभ जाते हैं। तथा लोकमें

१. रत्नकरण्ड २-२; २. रत्नकरण्ड २-३; ३. रत्नकरण्ड २-४; ४. रत्नकरण्ड २-४।

तो रानादिककी कथाओं में पापका पोषशा होता है। यहाँ महंत पुरुष-रानादिककी कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापको छुड़ाकर वर्ममें लगानेका प्रगट करते हैं; इसलिये वे जीव कथाओंके लालचसे तो उन्हें पढ़ते-सुनते हैं और फिर पापको बुरा, धर्मको भला जानकर धर्ममें रुचिवंत होते हैं। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंको समभानेके लिये यह अनुयोग है। 'प्रथम' अर्थात् 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टि', उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोम्मटसारकी #टीकामें किया है। तथा जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान हुम्रा हो, पश्चात् इस प्रथमानुयोगको पढ़ें-सुनें तो उन्हें यह उसके उदाहरएारूप भासित होता है। जैसे-जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। तथा पुराणोंमें नीवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, वे उस जाननेके उदाहरण हुए । तथा शुम-प्रशुभ-शुद्धोपयोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। पुराएोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति भीर उनका फल जीवके हुआ सो निरूपए। किया है; वही उस जाननेका उदाहरण हुन्ना। इसोप्रकार ग्रन्य जानना। यहाँ उदाहरणका भ्रथं यह है कि-जिसप्रकार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके अवस्था हुई, इसलिये यह उस जाननेकी साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुमट है, वह सुमटोंकी प्रशंसा और कायरोंको निन्दा जिसमें हो ऐसी किन्हीं पुरागा-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुभटपनेमें अति उत्साहवान होता है; उसीप्रकार वर्मात्मा है वह वर्मात्माग्रोंकी प्रशंसा भौर पापियोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुरारापुरुषोंकी कथा सुननेसे वर्ममें अति उत्साहवान होता है।—इसप्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना।

# [ करणातुयोगका प्रयोजन ]

तथा करए। नुयोगमें जीवोंके व कमोंके विशेष तथा त्रिलोकादिककी रचना निरूपित करके जीवोंको घममें लगाया है। जो जीव घममें उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवोंके गुए। स्थान-मार्गए। ग्रादि विशेष तथा कर्मोंके कारए। प्रवस्था-फल किस-किसके केसे-केसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान कर पापसे विमुख होकर घममें लगते हैं। तथा ऐसे विचारमें उपयोग रम जाये तब पाप-प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल घम उत्पन्न होता है; उस ग्रम्याससे तत्वज्ञानकी भी प्राप्ति शीघ्र होती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतमें ही है ग्रन्थत्र नहीं है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी

<sup>\*</sup> प्रथमं मिण्यादृष्टिमत्रतिकमञ्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽतुयोगोऽधिकारः प्रथमानुयोगः। ( जी० प्र० टी० गा० ३६१-६२ )

होकर इस करएगानुयोगका अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषगुरूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्त्वोंको ग्राप जानता है उन्हींके विशेष करए।। नुयोगमें किये हैं; वहाँ कितने ही विशेषणा तो यथावत् निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचारसिंहत व्यवहाररूप हैं; कितने हो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादिककें स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त ग्राथयादि ग्रपेक्षा सहित हैं। इत्यादि ग्रनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये हैं, उन्हें ज्योंका त्यों मानता हुम्रा उस करलानुयोगका ग्रम्यास करता है। इस भ्रम्याससे तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परन्तु उस रत्नके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तत्त्वोंको जानता था कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके वहुत विशेष जाने तो निमंल तत्त्वज्ञान होता है; तत्त्वज्ञान निर्मल होनेपर ग्राप ही विशेष धर्मात्मा होता है। तथा श्रन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती है श्रीर छुद्मस्थका उपयोग निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करएगानुयोगके ग्रम्यासमें उपयोगको खगाता है; उससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थोंका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष-ग्रप्रत्यसहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना। "करण" ग्रर्थात् गणित कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें "अनुयोग" — अधिकार हो वह करएगानुयोग है। इसमें गिएत वर्णवकी मुख्यता है — ऐसा जानना।

# [ चरणानुयोगका प्रयोजन ]

श्रव, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं—चरणानुयोगमें नानाप्रकार वर्मके साबन निरूपित करके जीवोंको वर्ममें लगाते हैं। जो जीव हितग्रिहत को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्योमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हें जिसप्रकार पापकार्योंको छोड़कर वर्मकार्योंमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर
जो वर्म ग्राचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थवमं व मुनिवर्मका विवान सुनकर ग्रापसे जैसा सवे वैसे वर्म-साधनमें लगते हैं। ऐसे सावनसे कषाय मन्द होती है
ग्रीर उसके फलमें इतना तो होता है कि—कुगतिमें दु:ख नहीं पाते किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त
करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति
होना हो तो होजाती है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का ग्रम्यास करते
हैं, उन्हें यह सर्व ग्राचरण ग्रपने बीतरागमावके ग्रनुसार भासित होते हैं। एकदेश व

सर्वदेश वीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योंकि इनके निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिवर्मके विशेष पहिचानकर जैसा श्रपना वीतरागमाव हुश्रा हो वैसा श्रपने योग्य धर्मको सावते हैं। वहाँ जितने श्रंथमें वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने श्रंथमें राग रहता है उसे हेय जानते हैं। सम्पूर्ण वीतरागताको परमवर्म मानते हैं।—ऐसा चरणानुयोगका श्योजन है।

#### [ द्रव्यानुयोगका प्रयोजन ]

अव, त्रव्यानुयोगका अयोजन कहते हैं— त्रव्यानुयोगमें द्रव्योंका व तस्वोंका निरूपण करके जीवोंको धमंमें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंको व तस्वोंको नहीं पिहचानते, आपको-परको भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु-हृशन्त-युक्ति हारा व अमाण-नयादि हारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतिति हो जाये। उसके अम्याससे अनादि अञ्चानता दूर होती है। अन्यमत कित्पत तस्वादिक मूळ भासित हों तब जिनमत को प्रतिति हो और उनके भावको पिहचाननेका अम्यास रखें तो शीश्र हो तस्वज्ञानको प्राप्ति हो जाये। तथा जिनके तस्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्या-नुयोगका अम्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानके अनुसार वह सर्व कथन प्रतिमासित होते हैं। जैसे किसोने कोई विद्या सीख ली, परन्तु यदि उसका अम्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूच जाता है। इस प्रकार इसको तस्वज्ञान हुआ, परन्तु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अम्यास करता रहे तो वह तस्वज्ञान हुआ, परन्तु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अम्यास करता रहे तो वह तस्वज्ञान रहता है, न करे तो भूच जाता है। इस प्रकार इसको तस्वज्ञान रहता है, न करे तो भूच जाता है। अयवा संजेपरूपसे तस्वज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति-हेतु-हयान्तादि हारा स्पष्ट होजाये तो उसमें शियिखता नहीं होसकती। तथा इस अम्याससे रागादि घटनेसे शीश्र मोक्ष सवता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना।

श्रव इन श्रनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहते हैं :-

### [ प्रथमानुयोगमें न्याख्यानका विघान ]

प्रथमानुयोगमें जो मूख कथाएँ हैं, वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं। तथा उनमें प्रसंगोपात् व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रन्थकर्त्ति विचारानुदार होता है, परन्तु प्रयोजन ग्रन्थया नहीं होता।

उदाहरण्—जैसे, तीर्थंकर देवोंके कल्याणकोंमें इन्द्र आये, यह कया तो सत्य है। तया इन्द्रने स्तुति की उसका व्याख्यान किया; सो इन्द्रवे तो अन्य प्रकारसे ही स्तुति की थी भीर यहां ग्रन्थकत्तांने ग्रन्थ ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन ग्रन्थथा नहीं हुग्रा। तथा परस्पर किन्हींके वचनालाप हुग्रा; वहां उनके तो ग्रन्थ प्रकार ग्रक्षर निकले थे यहां ग्रन्थकत्तांने भ्रन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत् हो लिखते हैं, श्रौर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण् करता हुग्रा विरूपित करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार जानना। तथा प्रसंगढ़प कथा भी ग्रन्थकर्ता भ्रपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे—धर्मपरीक्षामें मूर्खोंकी कथा लिखी; सो वही कथा मनोवेगने कही थी ऐसा नियम नहीं है; परन्तु मूर्खपनेका पोषण् करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे श्रमिप्रायका पोषण् करते हैं। इसी प्रकार ग्रन्थत्र जानना।

यहाँ कोई कहे-- ग्रयथार्थं कहना तो जैन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ?

उत्तर:—ग्रन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन ग्रन्यका ग्रन्य प्रगट करें। जैसे—िकसीसे कहा कि त् ऐसा कहना; उसने वे ही ग्रक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी प्रयोजन सिहत कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसेका तैसा लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चितवन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं होगा, इसलिये वैराग्यके ठिकाने थोड़ा—बहुत ग्रपने विचारके ग्रनुसार वैराग्यपोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन ग्रन्यथा नहीं हुग्रा इसलिये इसे ग्रयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं। जैसे—
किसीने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मपरिणितकी
विशेषता हुई, इसिखये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई; वहाँ उसको उपवासहीका फल
निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी
प्रतिज्ञा हढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्म-साधन किया, उसके
कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्हींका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य
किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिकका ही फल निरूपित
करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ
है, परन्तु अन्य कर्मके उदयसे नीचगितको प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी
पापकार्यका फल निरूपित करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार जानना।

यहाँ कोई कहे—ऐसा भूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है; ऐसे कथनको प्रमारा कैसे करें ?

समाघान:—जो ग्रज्ञानी जीव बहुत फच दिखाये विना धममें न लगें व पापसे न डरें, उनका भला करने भ्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं। भूठ तो तब हो, जब धमके फलको पापका फल वतलायें, पापके फलको धमका फल वतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं। जैसे—दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये तो दोष नहीं है; ग्रथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभव ग्रशुभ कार्योंका एक फल हुआ, उसे उपचारसे एक शुभंव ग्रशुभकार्यका फल कहा जाये तो दोष नहीं है ग्रथवा ग्रन्थ शुभ व ग्रशुभकार्यका फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे किसी अन्य ही शुभ व ग्रशुभकार्यका फल कहा हो है। उपदेशमें कहीं व्यवहारवर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहारवर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमार्ण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना; तारतम्यका तो करणानुयोगमें निरूप्ण किया है, सो जानना।

तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी बमंका श्रंग होनेपर सम्पूर्ण वमं हुमा कहते हैं। जैसे—जिन जीवोंके वंका—कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यक्त्व हुमा कहते हैं, परन्तु किसी एक कार्यमें वंका-कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त्व नहीं होता, सम्यक्त्व तो तत्त्वश्रद्धान होनेपर होता है; परन्तु निश्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्त्वमें उपचार किया और व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक श्रंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्यक्त्वका उपचार किया;—इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुम्ना कहते हैं। तथा किसी जैनवास्त्रका एक श्रंग जाननेपर सम्यग्जान हुम्ना कहते हैं, सो संव्यादि रहित तत्त्वज्ञान होनेपर सम्यग्जान होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववत् उपचारसे सम्यग्जान कहते हैं। तथा कोई भला भ्राचरण होनेपर सम्यक्चारित्र हुम्ना कहते हैं; वहाँ जिसने जैनवमं श्रंगीकार किया हो व कोई छोटी-मोटी प्रतिज्ञा ग्रह्ण की हो, उसे श्रावक कहते हैं, सो श्रावक तो पंचमगुणस्थानवर्ती होनेपर होता है, परन्तु पूर्ववत् उपचारसे इसे श्रावक कहा है। उत्तरपुराणमें श्रेणिकको श्रावकोत्तम कहा है सो वह तो श्रसंयत था; परन्तु जैन था इसलिये कहा है। इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना। तथा जो सम्यक्त्वरहित मुनिलिंग घारण करे, व द्रव्यसे भी कोई ग्रतिचार खगाता हो, उसे मुनि कहते हैं; सो मुनि तो पष्ठादि गुणस्थानवर्ती होनेपर होता है, परन्तु पूर्ववत् उपचारसे उसे मुनि कहा है। समवसरएसभामें मुनियोंकी संख्या कही, वहाँ सवं ही

शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परन्तु मुनिलिंग घारण करनेसे सभीको मुनि कहा । इसी प्रकार अन्यत्र जानना ।

तथा प्रथमानुयोगमें कोई घर्मबुद्धिसे अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णुकुमारने मुनियोंका उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागसे किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्यतो गृहस्थवर्ममें सम्भव है, श्रीर गृहस्थ धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म श्रंगीकार किया वह ग्रयोग्य है, परन्तु वात्सल्य ग्रंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है। इस छलसे श्रीरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म श्रंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा जिस प्रकार ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु आये हुए उपसर्गको तो दूर करे, सहज अवस्थामें जो शीतादिकका परीषह होता है, उसे दूर करने पर रित माननेका कारण होता है, भीर उन्हें रित करवा नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते। ग्वाला श्रविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे भौरोंको धर्मपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे-वज्-करण राजाने सिंहोदर राजाको नमन नहीं किया, मुद्रिकामें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े सम्यग्दृष्टि राजादिकको नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखवेमें भविनय होती है, यथावत् विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कार्यमें दोष है; परन्तु छसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे "मैं श्रीर को नमन नहीं करूँगा" ऐसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे श्रौरोंको ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिक अर्थ अथवा रोग-कष्टादि दूर करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मर्ग किया, परन्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितग्रुणका भ्रभाव होता है, निदानबन्ध नामक श्रार्राघ्यान होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्तरंगमें है इसलिये पापहीका बन्घ होता है; परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापबंघका कारण कुदेवादिका तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका ग्रुण ग्रहण करके एसकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे ग्रौरोंको लोकिक कार्यों के अर्थं धर्म साधन करता युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार प्रथमानुयोगमें ग्रन्य कथन भी हों, उन्हें यथा सम्भव जानकर भ्रमरूप नहीं होना ।

भ्रव, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं:—

### [ करणानुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

जैसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणानुयोगमें व्याख्यान है। तथा केवलज्ञान द्वारा तो वहुत जाना परन्तु जीवको कार्यकारो जीव-कर्यादिकका व त्रिलोकादिकका
ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता, इसलिये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छन्नस्थके ज्ञानमें उनका कुछ भाव भासित हो,
उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरणः—जीवके भावोंकी
अपेक्षा गुणस्यान कहे हैं, वे भाव अनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नहीं हैं। वहाँ वहुत
भावोंकी एक जाति करके चौदह गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवको जाननेक अनेक
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया है। तथा कमं परमाणु अनंतप्रकार शक्तियुक्त हैं; उनमें बहुतों की एक जाति करके आठ व एक सौ अड़ताबीस
प्रकृतियाँ कही हैं। तथा त्रिलोकमें अनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओंका निरूपण करते हैं। तथा प्रमाणके अनन्त भेद हैं वहाँ संख्यातादि तीन भेद व इनके इक्कोस
भेद निरूपित किये हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक अखंडित हैं, तथापि खबस्यको हीनाधिकज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश, समय, अविभाग प्रतिच्छेदादिककी कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तुमें भिन्न-भिन्नगुणोंका व पर्यायोंका भेद करके निरूपण करते हैं; तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि सम्बन्वादिक द्वारा अनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भेदोंको एक जीवके निरूपित करते हैं; इत्यादि व्याख्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सहित जानना; क्योंकि व्यवहारके विना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निरुचयवर्णन भी पाया जाता है। जैसे—जीवादिक द्रव्योंका प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न-भिन्न इतने ही द्रव्य हैं। वह यथासम्भव जान लेना।

तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे कितने ही तो छन्नस्थके प्रत्यक्ष—ग्रनुमाना-दिगोचर होते हैं; तथा जो न हों उन्हें ग्राज्ञाप्रमाण द्वारा मानना । जिस प्रकार जीव— पुदुगलके स्थूल वहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्यायें व घटादि पर्यायें निरूपित कीं, उनके तो प्रत्यक्ष ग्रनुमानादि हो सकते हैं, परन्तु प्रति समय सूक्ष्मपरिण्मनकी घपेक्षा ज्ञाना-दिकके व स्निग्य-क्क्षादिकके ग्रंश निरूपित किये हैं वे ग्राज्ञासे ही प्रमाण होते हैं । इसी प्रकार ग्रन्यत्र जानना । तथा करणानुयोगमें छुद्यस्थोंकी प्रवृत्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवलज्ञानगम्य पदार्थोंका निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिकका विचार
करते हैं वा व्रतादिक पालते हैं, परन्तु उनके अंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं है
इसलिये उनको मिथ्यादृष्टि-श्रव्रती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व व्रतादिकके विचार रिहत हैं, अन्य कार्योंमें प्रवर्तते हैं व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे हैं,
परन्तु उनके सम्यक्त्वादि शक्तिका सद्भाव है इसलिये उनको सम्यक्त्वी व व्रती कहते
हैं। तथा किसी जीवके कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषायशक्ति
थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी
है और उसके अंतरंग कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीवकषायी कहते हैं। जैसे—
व्यंतरादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषायशक्तिसे
पीतलेश्या कही है। श्रीर एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दिखायी नहीं देते,
तथापि उनके बहुत कषायशक्ति कृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थसिद्धिके देव
कषायरूप थोड़े प्रवर्तते हैं उनके बहुत कषायशक्तिसे असंयम कहा है और पंचमगुण
स्थानी व्यापार स्रब्रादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तते हैं उनके मन्दकषायशक्तिसे देशसंयम
कहा है। इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना।

तथा किसी जीव को मत-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि कर्माकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि शक्तिकी हीनतासे अल्प योग कहा है। जैसे—केवली गमनादि क्रियारहित हुए वहाँ भी उनके योग बहुत कहा है। द्वीन्द्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सूक्ष्मशक्तिके सदु-भावसे उसका वहाँ अस्तित्व कहा है। जैसे—मुनिके अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नववें गुएस्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। अहमिन्द्रोंके दु:खका कारए। व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित् असाताका उदय कहा है। नारिकयोंके सुखका कारए। व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित् साताका उदय कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा करएगानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक घर्मका निरूपण कर्म प्रकृ-तियोंके उपशमादिककी श्रपेक्षासिहत सूक्ष्मशक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादिमें निरूपण करता है व सम्यग्दर्शनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता; करणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्थ वतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आचरण करानेकी मुख्यता नहीं है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैसे—आप कर्मोंके उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त्व होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। एक अन्तर्मु हूर्तमें ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर क्रमशः मिथ्यादृष्टि होता है और फिर चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्त्वादिक सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर नहीं होते, इसलिये करणानुयोगके अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला हो वैसी करे।

तथा करए। नुयोगमें भी कहीं उपदेशकी मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे—हिंसादिक उपायको कुमतिज्ञान कहा है; अन्य मतादिक शास्त्राम्यास को कुश्रुतज्ञान कहा है, वुरा दिखे, भला न दिखे, उसे विभंगज्ञान कहा है; सो इनको छोड़नेके अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तार-तम्यसे मिध्यादृष्टिके सभी ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्यह्रप नहीं जानना। जिस प्रकार व्यास से तीनगुनी परिघि कही जाती है, परन्तु सूक्ष्मतासे कुछ अधिक तीनगुनी होती है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व-प्रकार नहीं जानना। जैसे—मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवालोंको पाप जीव कहा है, असंयतादिगुणस्थानवालोंको पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है, तारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नानाप्रकार पाये जाते हैं; उन्हें यथा सम्भव जानना। इस प्रकार कर्णानुयोगमें व्याख्यानका विघान बतलाया।

भ्रव, चरणानुयोगमें व्याख्यानका विघान वतलाते हैं-

## [ चरणातुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

चरगानुयोगमें जिसप्रकार जीवोंके अपनी वृद्धिगोचर धर्मका आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है वही है; उसके साधवादिक

उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदा-दिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निश्चयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका विकल्प नहीं है भौर इसके निचली अवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस जीवको धर्मविरोधीकार्योंको छुड़ानेका भीर धर्म साधनादि कार्योंको ग्रहण करानेका उपदेश इसमें है। वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है-एकतो व्यवहारहीकां उप-देश देते हैं, एक निश्चय सिहत व्यवहारका उपदेश देते हैं। वहाँ जिनजीवोंके निश्चयका ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्मसन्मुख होनेपर उन्हें व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंको निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है-ऐसे सम्यग-हिष्ट जीव व सम्यक्तव सन्मुख मिथ्याहिष्ट जीव उनको निक्चय सिहत व्यवहारका उप-देश देते हैं; क्यों कि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। सो श्रसंज्ञी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं हैं; उनका तो उपकार इतना ही किया कि-श्रीर जीवोंको उनकी दयाका उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलतासे निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्मका उपदेश देकर कुगतिके दुःखोंके कारए। पापकार्य छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारएए पुण्यकार्योंमें लगाया। वहाँ जितने दुःख मिटे उतना ही उपकार हुम्रा। तथा पापीके तो पाप-वासना ही रहती है श्रीर कुगतिमें जाता है वहाँ धर्मका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा से दु:ख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके घर्मवासना रहती है भ्रौर सुगितमें जाता है, वहाँ धमंके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है। प्रथवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकार्योंमें लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्षमार्गको प्राप्त हुए व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यव-हारका उपदेश देकर मोक्षमार्गमें प्रवर्तित किया। श्री ग्रुरुतो सर्वका ऐसा ही उपकार करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री ग़ुरु क्या करें ? — जैसा बना वैसा ही उपकार किया। इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं। वहाँ व्यवहार उपदेशमें तो बाह्य क्रियाश्रोंकी ही प्रघानता है; उनके उपदेशसे जीव पापिक्रया छोड़कर पुण्य-कियाश्रोंमें प्रवर्तता है, वहाँ कियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द-कषायी होजाते हैं, सो मुख्यरूपसे तो इसी प्रकार है, परन्तु किसीके न हों तो मत होग्रो, श्री गुरु तो परिगाम सुघारनेके अर्थ बाह्यक्रियाश्रोंका उपदेश देते हैं। तथा निश्चय

सहित व्यवहारके उपदेशमें परिएगामोंकी ही प्रघानता है; उसके उपदेशसे तत्त्वज्ञानके ग्रम्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिगाम सुघारे वहाँ परिगामके ग्रनुसार बाह्य-क्रिया भी सुघर जाती है। परिगाम सुघरने पर बाह्यक्रिया सुघरती हो है; इसलिये श्री गुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ व्यवहारका ही उपदेश हो वहाँ सम्यग्दर्शनके श्रर्थं श्ररहन्तदेव, निग्नंन्य गुरु, दया-धर्मको ही मानना, औरको नहीं मानना। तथा जीवादिक तत्त्वोंका व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादि पच्चीस दोष न लगाना, निःशंकितादि श्रंग व संवेगादिक गुर्गोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्यग्ज्ञानके भ्रथं जिनमतके शास्त्रोंका श्रभ्यास करना, श्रर्थ-व्यंजनादि श्रंगोंका साघन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्यक्चारित्रके अर्थ एकदेश वा सर्वदेश हिंसादि पार्पोका त्याग करना, व्रतादि अंगोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा किसी जीवको विशेष धर्मका साधन न होता जानकर एक ग्राखड़ी ग्रादिकका ही उपदेश देते हैं; जैसे-भीलको कौएका माँस छुड़वाया, ग्वालेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया, गृहस्थको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि कार्यका उपदेश देते हैं, - इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। तथा जहाँ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश हो, वहाँ सम्यग्दर्शनके ग्रर्थं यथार्थं तत्त्वोंका श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चयस्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है-ऐसे श्रद्धानसहित व स्व-परके भेदविज्ञान द्वारा परद्रव्यमें रागादि छोड़नेके प्रयोजनसहित उन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे ग्ररहन्तादिके सिवा ग्रन्य देवा-दिक भूठ भासित हों तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यग्ज्ञानके अर्थं संज्ञयादिरहित उन्हीं तत्त्वोंको उसी प्रकार जाननेका उपदेश देते हैं, उस जाननेको कारए। जिनशास्त्रोंका ग्रम्यास है, इसलिये उस प्रयोजनके श्रर्थं जिनशास्त्रोंका भी श्रम्यास स्वयमेव होता है; उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक्-चारित्रके भ्रर्थं रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; वहाँ एकदेश व सर्वदेश तीवरागादि-कका स्रभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वदेश पापिकया होती थी वह छूटती है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके व्रतोंकी प्रवृत्ति होती है ग्रीर मंदरागका भी ग्रभाव होने-पर शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यग्दृष्टियोंके जैसे कोई यथार्थ माखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा-प्रभावनादि कार्य होते हैं या घ्यानादिक होते हैं उनका उपदेश देते हैं। जिनमतमें जैसा सच्चा परम्परामार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकारसे चरणानुयोगमें उपदेश जानना॥ तथा चरणानुयोगमें तीव्रकषायोंका कार्यं छुड़ाकर मंदकषायरूप कार्यं करनेका उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सवं कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटं उतना ही भला होगा—ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे—जिन जीवोंके ग्रारम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा—प्रभावनादिक करनेका व चैत्यान्यादि बनवानेका व जिनदेवादिकके ग्रागे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा पुरुषोंकी सहाय ग्रादि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषणा नहीं होता। पापकार्योंमें परम्परा कषाय पोषणा होता है, इसलिये पापकार्योंसे छुड़ाकर इन कार्योंमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्यं छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व ग्रणुव्रतादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके सर्वथा ग्रारम्भा-दिकको इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्यं व सर्व पापकार्यं छुड़ाकर महान्वतादि क्रियाग्रोंका उपदेश देते हैं। तथा किचल्त रागादिक छूटते न जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्यं करनेका उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुग्रा हो वहाँ कुछ करनेका कार्यं ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है।—ऐसा क्रम जानन।।

तथा चरणानुयोगमें कषायी जीवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते हैं और घमंमें जगाते हैं। जैसे—पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पापकायं छुड़वाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके घमंकायोंमें लगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, शरीर, पुत्र, घनादिकके अनुरागसे पाप करता है, घमं पराङ्गुख रहता है, इसलिय इन्द्रियविषयोंको मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें अरित कषाय कराते हैं। शरीरादिकको अशुनि बतलाकर वहाँ जुगुप्साकषाय कराते हैं, पुत्रादिकको घनादिकके ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं। इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तीव्रराग दूर होनेसे उनके पापिक्रया छूटकर घमंमें प्रवृत्ति होती है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रच, कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-घनादिककी प्राप्ति होती है; —इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन घमंकायोंमें लगाते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना।

यहाँ प्रश्न है कि - कोई कपाय छुड़ाकर कोई कपाय करानेका प्रयोजन

समाधान: जैसे — रोग तो शीतांग भी है ग्रौर ज्वर भी है; परन्तु किसी-का शीतांगसे मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होनेका उपाय करता है ग्रौर ज्वर होनेके पश्चात् उसके जीनेकी ग्राशा हो तव वादमें ज्वरको भी मिटानेका उपाय करता है। उसी प्रकार कपाय तो सभी हेय हैं, परन्तु किन्हीं जीवोंके कषायोंसे पाप-कार्य होता जाने वहाँ श्रीगुरु उनको पुण्यकार्यके कारणभूत कषाय होनेका उपाय करते हैं, पश्चात् उसके सच्ची धर्मबुद्धि हुई जानें, तब वादमें वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना।

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर धर्ममें लगें वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वहाँ लौकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृक्तिके द्वारा समभाते हैं व कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जैसे—'सूक्तमुक्तावली' में लक्ष्मीको कमलवासिनी कहा व समुद्रमें विप और लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस अपेक्षा उसे विपकी भगिनी कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरणादि भूठे भी हैं, परन्तु सच्चे प्रयोजनका पोषण करते है; इसलिये दोष नहीं है।

यहाँ कोई कहे कि—भूठका तो दोप लगता है ? उसका उत्तर:—यदि भूठ भी है और सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे भूठ नहीं कहते। तथा सच भी है और भूठे प्रयोजनका पोषण करे तो वह भूठ ही है। अलंकार-द्वृक्ति-नामादिकमें वचन अपेक्षा भूठ-सच नहीं है, प्रयोजनकी अपेक्षा भूठ-सच है। जैसे—तुच्छ शोभासहित नगरीको इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो भूठ है, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इस-लिये भूठ नहीं है। तथा "इस नगरीमें छत्रको ही दंड है, अन्यत्र नहीं है"—ऐसा कहा सो भूठ है। अन्यत्रभी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान्को दण्ड नहीं देते, ऐसे प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये भूठ नहीं है। तथा वृहस्पितका नाम 'सुरगुरु' लिखा है व मंगनका नाम 'कुज' लिखा है सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरार्थ है सो भूठा है; परन्तु वह नाम उस पदार्थका अर्थ प्रयट करता है, इसलिये भूठ नहीं है।—इस प्रकार अन्य मतादिकके उदाहरणादि देते हैं सो भूठे हैं, परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजनका कराना है, और प्रयोजन सच्चा है इसलिये दोष नहीं है।

तथा चरणानुयोगर्मे छदास्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनेकी भ्रपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनेकी श्रपेक्षा नहीं देते; क्योंकि उसका भ्राचरण नहीं हो सकता। यहाँ भ्राचरण करानेका प्रयोजन है। जैसे-म्रणुव्रतीके त्रसिंहसाका त्याग कहा है भीर उसके स्त्री-सेवनादि क्रियाधोंमें त्रसिंहसा होती है। यह भी जानता है कि-जिनवाणीमें यहाँ त्रस कहे हैं, परन्तु इसके त्रस मारनेका ग्रभिप्राय नहीं है ग्रीर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है; इसलिये उस ग्रपेक्षा उसके त्रसिंहसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरिंहसाका भी त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वथा त्रसका भी श्रभाव नहीं है; क्योंकि त्रस जीवोंकी भी श्रवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो हिटिगोचर न हो भीर उनकी स्थिति पृष्वी, जलादिमें ही है,-एसा मुनि जिनवाणी-से जानते हैं व कदाचित् ग्रवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परन्तु छनके प्रमादसे स्था-वर-त्रसिंहसाका भ्रभिप्राय नहीं है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा भ्रप्रासुक जलसे किया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्वावरहिंसा है भीर स्थूल त्रस जीवोंको पीड़ित करनेका नाम त्रसहिंसा है, उसे नहीं करते, इसलिये मुनिको सर्वथा हिंसाका त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य, स्तेय, अबहा, परिग्रहका त्याग कहा है। केवल-ज्ञानके जाननेको अपेक्षा तो असत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थानपर्यंत कहा है, अदत्तकर्म-परमाणु म्रादि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यंत है, वेदका उदय नववें गुणस्थान पर्यन्त है, धन्तरंग परिग्रह दसवें गुणस्यानपर्यन्त है, बाह्यपरिग्रह समवसरणादि केवली-के भी होता है, परन्तु (मुनिको) प्रमादसे पापरूप ग्रिभप्राय नहीं है श्रीर लोकप्रवृत्तिमें जिन कियाओं द्वारा "यह भूठ बालता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है"-इत्यादि नाम पाता है, वे कियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये ग्रस-त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंके विषयका त्याग कहा है, परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है श्रीर विषयोंमें राग द्वेष सर्वथा दूर हुम्रा हो तो यथाख्यात चारित्र होजाये सो हुम्रा नहीं है, परन्तु स्थूलरूपसे विषयेच्छाका श्रभाव हुग्रा है श्रीर बाह्यविषयसामग्री मिलानेकी प्रवृत्ति दूर हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा वती जीब त्याग व ग्राचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति ग्रनुसार व लोक-प्रवृत्तिके प्रनुसार त्याग करता है। जैसे - किसीने त्रसहिंसाका त्याग किया, वहाँ चरणानुयोगमें व लोकमें जिसे त्रसिंहसा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवलज्ञानादि

द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसाका त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रसहिंसा-का त्याग किया, उसक्प मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है. काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो कायसे त्याग है। इस प्रकार भ्रन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहिंद्व ही होता है ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न है कि—करणानुयोगमें तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहाँ छठवें गुणस्थानमें सर्वथा बारह अविरितयोंका अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा ?

उत्तर: -- प्रविरित भी योगकषायमें गिंमत थीं, परन्तु वहाँ भी चरणानुयोगकी अपेक्षा त्यागका अभाव उसहीका नाम प्रविरित कहा है, इसलिये वहाँ उनका अभाव है। मन प्रविरितका अभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते हैं, परन्तु स्वेच्छा-चारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावसे मन प्रविरितका अभाव कहा है -- ऐसा जानना।

तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-लोक प्रवृत्तिकी अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्तिको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीको अपात्र कहा; सो यहाँ जिसके जिनदेवादिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि दान देना चरणानुयोगमें कहा है, इसिलये चरणानुयोगके ही सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना। करणानुयोगकी अपेक्षा सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमें था और वही अन्तर्मु हूर्तमें पहिले गुणस्थानमें आये, तो वहाँ दातार पात्र-अपात्रका कैसे निर्णय कर सके? तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनिसंघमें द्रव्यालगी भी हैं और माविणी भी हैं; सो प्रथम तो उनका ठीक (निर्णय) होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित् सम्यक्त्वोको किसी चिह्न द्वारा ठीक (निर्णय) हो जाये और वह उसकी भक्ति न करे तो औरोंको संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की?—इस प्रकार उसका मिथ्याहिष्टपना प्रगट हो तव संघमें विरोध उत्पन्न हो; इसिलये यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करे—सम्यक्त्वी तो द्रव्यिलगीको अपनेसे हीनगुणयुक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे ?

समाधान:—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यिक्गिके बहुत है श्रीर भक्ति करना भी व्यवहार ही है, इसिलये जैसे—कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार श्राप सम्यक्तव गुण सिहत है, परन्तु जो व्यवहारधर्ममें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसिलये उसीको तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार सहित चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना।

ग्रब, द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विघान कहते हैं:-

# [ द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थं श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते हैं; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने-का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेंद हैं तथापि उनमें भेंदकल्पना द्वारा व्यवहारसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रतीति करानेके प्रर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी युक्ति है, तथा वस्तुके अनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-दृष्टान्तादिक देते हैं; इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते हैं। तथा यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करानेके श्रर्थं जीवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरूपण करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-श्रजीवका निर्णय करते हैं। तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार स्रास्रवादिकका स्वरूप बतलाते हैं श्रीर वहां मुख्यरूपसे ज्ञान-वैराग्यके कारण जो श्रात्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते हैं। तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय ग्रध्यात्म उपदेशकी प्रधानता हो, वहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध करते हैं। जो जीव ग्रात्मानुभवका उपाय नहीं करते ग्रीर बाह्य कियाकाण्डमें मग्न हैं, उनको वहाँसे उदास करके ग्रात्मानुभवनादिमें लगानेको वत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन ग्रशुभमें लगानेका नहीं है। शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते हैं।

यहाँ कोई कहे कि—ग्रध्यात्मशास्त्रमें पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये शुद्धो-पयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ?

उत्तर: जैसे जूद्र जातिकी ग्रपेक्षा जाट, चांडाल समान कहे हैं, परन्तु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है; वह ग्रस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उसी प्रकार वन्त्र कारणकी ग्रपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है; वह तीवकपायरूप है यह मन्दकषायरूप है; इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें लगना युक्त नहीं है—ऐसा जानना।

तथा जो जीव जिनविम्ब भक्ति श्रावि कार्योंमें ही मन्न हैं उनको श्रात्मश्रद्धानादि करानेको "देहमें देव है, मन्दिरमें नहीं"—इत्यादि उपदेश देते हैं। वहाँ ऐसा
नहीं जान तेना कि—भक्ति छोड़कर भोजनादिकसे श्रपनेको सुत्ती करना; क्योंकि उस
उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार श्रन्य व्यवहारका निपेच वहाँ किया हो
उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि—जो केवल व्यवहार साधनमें ही
मन्न हैं उनको निश्चयरुचि करानेके श्रयं व्यवहारको हीन बतलाया है। तथा उन्हीं
शास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिके विषय-भोगादिकको वंघका कारण नहीं कहा, निर्जराका कारण
कहा, परन्तु यहाँ भोगोंका उपादेयपना नहीं जान लेना। वहाँ सम्यग्दृष्टिकी महिमा
बतलानेको जो तीव्रवंघके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे उन भोगादिकके होनेपर भी
श्रद्धानशक्तिके वलसे मन्दः वन्व होने लगा उसे 'गिना नहीं श्रीर उसी वलसे निर्जरा
विश्रेष होने लगी, इसलिये उपचारसे भोगोंको भी वन्यका कारण नहीं कहा, निर्जराका
कारण कहा। विचार करनेपर भोग निर्जराके कारण हों तो उन्हें छोड़कर सम्यग्दृष्टि
मुनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है कि—देखो,
सम्यक्तकी महिमा! जिसके वलसे भोग भी श्रपने गुणको नहीं कर सकते हैं। इसी
प्रकार श्रन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थपना जान लेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें भी चरणानुयोगवत् ग्रहण-त्याग करानेका प्रयोजन है; इस-लिये छद्मस्यके वुद्धिगोचर परिणामोंकी ग्रपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष है कि—चरणानुयोगमें तो वाह्यक्रियाकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोगमें ग्रात्म-परिणामोंकी मुख्यतासे निरूपण करते हैं, परन्तु करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन नहीं करते। उसके उदाहरण देते हैं:—

उपयोगके शुभ, ग्रशुभ; शुद्ध-एसे तीन भेद कहे हैं, वहाँ धर्मानुरागरूप परिणाम वह शुभोपयोग, पापानुरागरूप व द्वेपरूप परिणाम वह ग्रशुभोपयोग ग्रौर रागद्वेपरहित

ì

परिणाम वह शुद्धोपयोग—ऐसा कहा है; सो इस छद्यस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी भ्रपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी भ्रपेक्षा गुणस्थानादिमें संक्लेश-विज्ञुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है। करणानुयोग-में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे स्वयमेव होगा; निचली ग्रवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे ? तथा द्रव्यानु-योगमें शुद्धोपयोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसलिये वहाँ छदास्थ जिस कालमें बुद्धिगोचर भक्ति ग्रादि व हिंसा ग्रादि कार्येख्प परिणामोंको छोड़कर ग्रात्मानुभवनादिः कार्योंमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म-रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता है इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्य-क्त्वादिक कहे, वह बुद्धिगोचर भ्रंपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी भ्रंपेक्षा गुणस्था-नादिमें सम्यक्तवादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रन्यत्र जानना । इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार यथाख्यातचारित्र होनेपर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दशामें द्रव्यानुयोग अपेक्षासे तो कदाचित् गुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग भ्रपेक्षासे सदाकाल कर्षाय भंशके सद्भावसे शुद्धोपयोग नहीं है। इसी प्रकार ग्रन्य कथन जान लेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत्त्वादिकको ग्रसत्य बतलानेके ग्रर्थ उनका निषेध करते हैं; वहाँ द्रेषबुद्धि नहीं जानना । उनको ग्रसत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान करानेका प्रयोजन जानना । इसी प्रकार ग्रीर भी ग्रनेक प्रकारसे द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान है । इस प्रकार चारों ग्रनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा । वहाँ किसी ग्रन्थमें एक ग्रनुयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमें तीनकी ग्रीर किसीमें चारोंकी प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जैसा सम्भव हो वहाँ वैसा समभ लेना ।

भव, इन भनुयोगोंमें कैसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं:— [ अनुयोगोंमें पद्धति विशेष ]

प्रथमानुयोगमें तो ग्रलंकार शास्त्रकी वा काव्यादि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि ग्रलंकारादिसे मन रंजायमान होता है; सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहीं

लगता जैसा ग्रलंकारादि गुक्तिसहित कथनसे उपयोग लगता है। तथा परोक्ष वातको कुछ ग्रिविकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भलीभांति भासित होता है। तथा करणानुयोगमें गणित ग्रादि शास्त्रोंकी पद्धित मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते हैं; सो गणित ग्रन्थोंकी ग्राम्नायसे उसका सुगम जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्त्रोंकी पद्धित मुख्य है, क्योंकि वहाँ ग्राचरण कराना है, इसलिये छोकप्रवृत्तिक बनुसार नीतिशार्ग करलानेपर वह बाचरण करता है। तथा द्रव्यानुयोगमें न्यायशास्त्रोंकी पद्धित मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है ग्रीर न्यायशास्त्रोंमें निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन ग्रनुयोगोंमें मुख्य पद्धित है। ग्रीर भी ग्रनेक पद्धितसहित व्याख्यान इनमें पाये जाते हैं।

यहाँ कोई कहे—अलंकार, गणित, नीति, न्यायका ज्ञान तो पण्डितोंके होता है; तुच्छवुद्धि समभे नहीं, इसलिये सीघा कथन क्यों नहीं किया?

उत्तर:—शास्त्र हैं सो मुख्यरूपसे पण्डितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य हैं; यदि अलंकारादि आम्नाय सिहत कथन हो तो उनका मन लगे; तथा जो तुच्छ-बुद्धि हैं उनको पण्डित समभा दें, और जो नहीं समभ सकें तो उन्हें मुँहसे सीधा ही कथन कहें; परन्तु ग्रन्थोंमें सीधा कथन लिखनेसे विशेषबुद्धि जीव उनके अभ्यासमें विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिये ग्रलंकारादि आम्नाय सिहत कथन करते हैं। इस प्रकार इन चार अनुयोगोंका निरूपण किया।

तथा जैनमतमें बहुत शास्त्र तो इन चारों झनुयोगोंमें गिमत हैं। तथा व्या-करण, न्याय, छन्द, कोपादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतमें पाये जाते हैं। उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो—

#### [ न्याकरण न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन ]

व्याकरण, न्यायादिकका अभ्यास होनेपर अनुयोगरूप शास्त्रोंका अभ्यास हो सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं।

कोई कहे-भाषारूप सीघा निरूपण करते तो व्याकरणादिका क्या प्रयोजन था?

उत्तर:—भाषा तो अपभ्रंशरूप अशुद्धवाणी है, देश-देशमें भीर-भीर है; वहाँ महन्त पुरुष शास्त्रोंमें ऐसी रचना कैसे करें? तथा व्याकरण-न्यायादि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थका निरूपण होता है वैसा सीधी माषामें नहीं हो सकता, इसलिये व्याकरणादिकी आम्नायसे वर्णन किया है; सो अपनी बुद्धिके अनुसार थोड़ा-बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनसूत शास्त्रोंका अभ्यास करना। तथा वैद्यकादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व औषघादिकसे उपकार भी बने; अथवा जो जीव लौकिक कार्योंमें अनुरक्त हैं वे वैद्यकादि चमत्कारसे जैनी होकर पश्चात् सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें—इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है कि—ये भी जैनशास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके अभ्यासमें बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो और इनको जाननेसे अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो और इनको जाननेसे अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो और अनुयोगशास्त्रवत् ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हैं; इसलिये इनके अभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है।

प्रका: -- यदि ऐसा है तो गणधरादिकने इनकी रचना किसलिये की ?

उत्तरः पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित् श्रल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े घनवाना उन वस्तुश्रोंका संचय करे तो धन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथंचित् श्रल्पकार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रोंका भी संचय करते हैं, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके श्रभ्यासमें लगे तो बुद्धि तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रोंका श्रभ्यास कैंसे करे ? तथा जैसे—मंदरागी तो पुराणादिमें श्रृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, परन्तु तोन्न रागी वैसे श्रृंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बांघेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधरादिक हैं वे वैद्यकादि शास्त्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; परन्तु तीन्न रागी उनके श्रम्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकमंको बांघेंगे—ऐसा जानना। इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना।

श्रब इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:---

# [ प्रथमानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ]

कितने ही जीव कहते हैं—प्रथमानुयोगमें प्रांगारादिक व संग्रामादिकका बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं करना था, व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं—कथा कहना हो तब तो

सभी अवस्थाओंका कथन करना चाहिये; तथा यदि अलंकारादि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पण्डितोंके वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं।

श्रीर यदि तुम कहोगें कि — सम्बन्घ मिलानेको सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किसलिये किया ?

उसका उत्तर यह है कि—परोक्ष कथनको बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भासित नहीं होता। तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पश्चात् सबका त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाये। तथा तुम कहते हो—उसके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ घमंकार्य करानेका है, श्रौर कोई पापी वहाँ पापकार्य करे तो चैत्यालय बनवानेवालेका तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्रो गुरुने पुराणादिमें श्रुंगारादिका वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है नहीं; घमंमें लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापी घमं न करे श्रौर रागादिक ही बढ़ाये तो श्री गुरुका क्या दोष है?

यदि तू कहे कि-रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था।

उसका उत्तर यह है—सरागी जीवोंका मन केवल वैराग्यकथनमें नहीं लगता; इसलिये जिस प्रकार बालकको बताशेके ग्राश्रयसे भौषिष देते हैं, उसी प्रकार सरागीको भोगादि कथनके ग्राश्रयसे धर्ममें रुचि कराते हैं।

यदि तू कहेगा—ऐसा है तो विरागी पुरुषोंको तो ऐसे ग्रन्थोंका ग्रम्यास करना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है— जिनके अन्तरंगमें रागभाव नहीं हैं, उनको श्रुंगारादि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करनेकी पद्धति है।

फिर तू कहेगा—जिनको म्यंगारादिका कथन सुननेपर रागादि हो म्रायें, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है—जहाँ घमंहीका तो प्रयोजन है ग्रीर जहाँ-तहाँ घमंका पोषण करते हैं—ऐसे जैन पुराणादिकमें प्रसंगवश प्रांगारादिकका कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुग्रा, तो वह ग्रन्यत्र कहाँ विरागी होगा ? वह तो पुराण सुनना छोड़कर ग्रन्य कार्य भी ऐसे हो करेगा जहाँ बहुत रागादि हों; इसलिये उसको भी पुरारा सुननेसे थोड़ी-बहुत धमंबुद्धि हो तो हो ! अन्य कार्योंसे तो यह कार्य भला ही है। तथा कोई कहे—प्रथमानुयोगमें अन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सघता है ?

उससे कहते हैं—जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार घर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर अपनेको घर्मकी प्रीति विशेष होती है; इसिखये प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है।

# [ करणानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव कहते हैं — करणानुयोगमें गुणस्थान, धार्गणादिकका व कमंत्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान लिया कि "यह इस प्रकार है", "यह इस प्रकार है," इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो भक्ति करें, या व्रत-दानादि करें, या आत्मानुभवन करें — इनसे अपना भन्ना हो।

उससे कहते हैं—परमेश्वर तो वीतराग हैं; मिक्त करनेसे प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं। भिक्त करनेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। सो करएगानुयोगके अभ्यासमें उससे भी अधिक मन्द कषाय हो सकती है, इसलिये इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके बाह्यनिमित्तके साधन हैं और करएगानुयोगका अभ्यास करनेपर वहाँ छपयोग लग जाये तब रागादिक दूर होते हैं सो यह अंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारण करके अध्ययनादि करते हैं। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परंतु सामान्य अनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं, वहाँ करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विचारमें उपयोगको लगाता है। यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये यहाँ उपयोग लगाना। जीव कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक करनेका प्रयोजन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादिक करनेका कारण है।

यहाँ कोई कहे - कोई कथन तो ऐसा ही है, परन्तु द्वीप-समुद्रादिकके योजना- दिका निरूपण किया उनमें क्या सिद्धि है ?

उत्तर: - उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट-ग्रनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये पूर्वोक्त सिद्धि होती है। फिरं वह कहता है—ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पाषाणा-दिकको भी जानते हुए वहाँ इट-अनिटपना नहीं मानते, इसलिये वह भी कार्यकारी हुग्रा!

उत्तर:—सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसीको जाननेका उद्यम नहीं करता; यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिकके अभिप्रायवश वहाँसे उपयोगको छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप-समुद्रादिकको जानता है, वहाँ उपयोग लगाता है; सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पाषाणादिकमें इस लोकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो रागादिक हो आते हैं और द्वीपादिकमें इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं है इसलिये रागादिकका कारण नहीं है। यदि स्वर्गादिकको रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; इसका कारण पुण्यको जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना ही लाभ होगा; तथा द्वीपादिकको जाननेपर यथावत् रचना भासित हो तब अन्यमतादिकका कहा भूठ भासित होनेसे सत्य श्रद्धानी हो और यथावत् रचना जाननेसे भ्रम मिटने पर उपयोगको निर्मलता हो, इसलिये यह अम्यास कार्यकारी है।

तथा कितने ही कहते हैं—करणानुयोगमें कठिवता बहुत है, इसलिये उसके अभ्यासमें खेद होता है।

उनसे कहते हैं—यदि वस्तु शीघ्र जानवैमें ग्राये तो वहाँ उपयोग उलकता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तुको बारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पापकायों में उपयोग लग जाता है; इसलिये भ्रपनी बुद्धि अनुसार कठिनतासे भी जिसका भ्रभ्यास होता जाने उसका भ्रम्यास करना, तथा जिसका भ्रम्यास हो हो न सके उसका कैसे करे ? तथा तू कहता है—खेद होता है। परन्तु प्रमादी रहनेमें तो घम है नहीं। प्रमादसे सुखी रही वहाँ तो पाप हो होता है; इसिखये घमके भ्रथं उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका भ्रम्यास करना।

#### [ चरणानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं—चरणानुयोगमें बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है; ग्रपने परिणाम निर्मल होना चाहिये, बाह्यमें चाहे जैसे प्रवर्ती; इसलिये इस उपदेशसे पराङ्मुख रहते हैं।

उनसे कहते हैं—आत्मपरिणामोंके और बाह्यप्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है; क्योंकि छन्नस्थके कियाएँ परिणाम पूर्वक होती हैं; कदाचित् बिना परिणाम कोई किया होती है, सो परवश्तासे होती है; अपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्य करें और कहें कि—"परिणाम इसरूप नहीं है," सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं; इसलिये परिणाम मिटानेके अर्थ बाह्य वस्तुका निषेध करना समयसारादिमें कहा है; इसलिये रागादिभाव घटनेपर अनुक्रमसे बाह्य ऐसे श्रावक—मुनिधमं होते हैं; अथवा इस प्रकार श्रावक—मुनिधमं अंगीकार करनेपर पाँचवें-छठवें ग्रादि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है— ऐसा निरूपण चरणानुयोगमें किया है। तथा यदि बाह्यसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वाथंसिद्धिवासी देव सम्यव्ध बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुणस्थान होता है और गृहस्थ श्रावक मनुष्योंके पंचमगुणस्थान होता है, सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकरादिक गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें? इसलिये यह नियम है कि— बाह्य संयमसाधन विना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; इसलिये बाह्य साधनका विधान जाननेके लिये चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य करना चाहिये।

# [ द्रव्यातुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि—द्रन्यानुयोगमें वत-संयमादि न्यवहार धर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्हिएके विषय-मोगादिकको निजराका कारण कहा है;—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वन्वन्द होकर पुण्य बोड़कर पापमें प्रवर्तेंगे, इसिलये इनका पढ़ना-सुनना योग्य नहीं है। उससे कहते हैं—जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं बोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीतमुद्धि बन्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वन्वन्द होजाये तो विवेकी तो बन्यात्मग्रन्थोंका अभ्यास नहीं बोड़ेंगे। इतना करे कि—जिसे स्वन्वन्द होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वन्वन्द न हो उस प्रकार उपदेश दे। तथा अन्यात्मग्रन्थोंमें भी स्वन्वन्द होनेका जहाँ-तहाँ निपेध करते हैं, इसिलये जो मली मौति उनको सुने वह तो स्वन्वन्द होता नहीं; परन्त एक बात सुनकर अपने अभिग्रायसे कोई स्वन्वन्द हो तो ग्रन्थका तो दोध है नहीं, उस जीवहीका दोध है। तथा यदि झूठे दोधकी कल्यना करके अध्यात्मशास्त्रोंको पढ़ने-सुनने-का निपेध करें तो मोक्षमार्थका मूल उपदेश तो वहीं है; उसका निपेध करनेसे तो मोक्षमार्थका निपेध होता है। जैसे—मेधवर्धा होनेपर बहुतसे जीवोंका कल्याण होता है और किसीको उल्टा सुक गान हो, तो उसकी ग्रक्षत करके मेधका तो निपेध नहीं करना; उसी प्रकार समामें

अध्यातम उपदेश दोनेपर बहुतसे जीनोंको मोसमार्गकी प्राप्ति होती है, परन्तु किसीके उच्छा पाप प्रवर्ते, तो उसकी ग्रुख्यता करके अध्यातम शास्त्रोंका तो निपेध नहीं करना । तथा अध्या-त्मप्रन्थोंसे कोई स्वच्छन्द हो, सो वह तो पहले भी मिध्यादृष्टि था, अब भी मिध्यादृष्टि ही रहा । इतना ही नुकसान होगा कि ग्रुगति न होकर कुगति होगी; परन्तु अध्यातम उपदेश न होनेपर बहुत जीनोंके मोसमार्गकी प्राप्तिका अभाव होता है, और इसमें बहुत जीनोंका बहुत हुरा होता है, इसलिये अध्यातम उपदेशका निपेध नहीं करना ।

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि—द्रव्यातुयोगह्र अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है; सो उच्चदशाको प्राप्त हों उनको कार्यकारी है; निचली दशावालोंको व्रत-संयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है।

उनसे कहते हैं—जिनमतमें तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर वह होते हैं; वह सम्यक्त स्त-परका श्रद्धान होनेपर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोगका अभ्यास करने पर होता है; इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि हो, पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि हो, पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार श्रत्धात श्राप्ति कार्योगिक श्राप्ति कार्योगिक श्राप्ति कार्योगिक श्राप्ति होती न जार्ने उसे पहले किसी व्रतादिकका उपदेश देते हैं; इसलिये ऊँची दशावालोंको अध्यात्म-अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशावालोंको वहाँ से पराक्षु छ होना योग्य नहीं है।

तथा यदि कहोगे कि — ऊँचे उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोंको मासित नहीं . होता ।

उसका उत्तर यह है—और तो अनेक प्रकारकी चतुराई जानें और यहाँ मूर्खपना प्रगट करें, वह योग्य नहीं है। अभ्यास करनेसे स्वरूप मलीमाँ ति भासित होता है, अपनी दुद्धि अनुसार थोड़ा-बहुत भासित हो, परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेका पोषण करें वह तो जिनमार्गका द्वेपी होना है।

तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिये उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी मुख्यता नहीं करना ।

तो उनसे कहते हैं— यह काल साक्षात् मोक्ष न होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मातु-भवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस कालमें मना नहीं है; इसलिये आत्मातुभवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । वही षट्षाहुड़में ( मोक्षपाहुड़में ) कहा है :—

## श्रज वि तिरयणसुद्धा श्रप्पा श्राऊण नंति सुरलोए । स्रोयंतियदेवचं तत्थ चुत्रा णिन्चुदिं नंति ॥ ७७ ॥

मर्थः—आज भी तिरत्नसे गुद्ध जीव मात्माको ज्याकर स्वर्ग लोकको प्राप्त होते हैं व लोकान्तिकमें देवपना प्राप्त करते हैं; वहाँ से ज्युत होकर मोक्ष जाते हैं। श्रवहुरि...। इसलिये इस कालमें भी द्रज्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिये।

कोई कहता है—द्रव्यानुयोगमें भव्यात्म शास्त्र हैं, वहाँ स्व-पर मेदविज्ञानादिकका उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझमें भी शीघ्र भाता है, परन्तु द्रव्य-गुण-पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व अन्यमतके कहे तस्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर ज्ञाननेमें भाते हैं; इसिल्ये उनका सभ्यास नहीं करना ।

उनसे कहते हैं—सामान्य जाननेसे निशेष बानना बलवान है। ज्यों-ज्यों निशेष जानता है त्यों-त्यों वस्तुस्वमाव निर्मल मासित होता है, श्रद्धान हह होता है, रागादि घटते हैं; इसलिये उस अभ्यासमें प्रवर्तना योग्य है।—इसप्रकार चारों अनुयोगोंमें दोष कल्पना करके अभ्याससे पराङ्क्षण होना योग्य नहीं है।

# [ व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंके अभ्यासके सम्बन्धमें ]

तथा व्याकरण-न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा-बहुत ग्रभ्यास करना; क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रोंका ग्रथं भासित नहीं होता। तथा वस्तुका स्वरूप भी इनकी पद्धित जानने पर जैसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित नहीं होता; इसिलये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी ग्रभ्यास करना, परन्तु इन्होंमें फँस नहीं जाना; इनका कुछ ग्रम्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रोंके ग्रम्यासमें प्रवर्तना। तथा वैद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमागंमें कुछ प्रयोजन ही नहीं है; इसिलये किसी व्यवहारवर्मके ग्रभिप्रायसे बिना खेदके इनका ग्रभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, पापरूप नहीं प्रवर्तना; ग्रीर इनका ग्रभ्यास न हो तो मत होग्रो, कुछ बिगाइ नहीं है। इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना।

<sup>\*</sup> यहाँ 'बहुरि' के आगे ३-४ पंक्तियोंका स्थान खरहा प्रतिमें छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि— पण्डित प्रवर श्री टोडरमझजी वहाँ कुछ और भी छिखना चाहते थे, किन्तु छिख नहीं सके।

# [ अपेक्षा ज्ञानके अभावसे आगममें दिखायी देनेवाले परस्पर विरोधका निराकरण ]

प्रव, शास्त्रोंमें प्रपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि धनुयोगोंकी ग्राम्नायके ग्रनुसार जहाँ जिसप्रकार कथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना; ग्रन्थ ग्रनुयोगके कथनको ग्रन्थ ग्रनुयोगके कथनसे ग्रन्थ जानकर सन्देह नहीं करना। जैसे—कहीं तो निर्मल सम्यग्दृष्टिके ही शंका, कांक्षा, विचिकित्साका ग्रभाव कहा, कहीं भयका ग्राठवें गुणस्थान पर्यन्त, लोभका दसवें पर्यन्त, जुगुप्साका ग्राठवें पर्यन्त उदय कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। सम्यग्दृष्टिके श्रद्धानपूर्वक तीव शंकादिकका ग्रभाव हुग्रा है ग्रथवा मुख्यतः सम्यग्दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस ग्रपेक्षा चरणानुयोगमें सम्यग्दृष्टिके शंकादिकका ग्रभाव कहा है; परन्तु सुरुष्यक्तिकी भ्रपेक्षा भयादिकका उदय ग्रह्मादि— गुणस्थान—पर्यन्त पाया जाता है; इसलिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है, —इसीप्रकार ग्रन्थत्र जानना। पहले ग्रनुयोगोंके उपदेश विधानमें कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना भ्रथवा ग्रपनी वृद्धि समभ लेना।

तथा एक ही अनुयोगमें विवक्षावश अनेकरूप कथन करते हैं। जैसे—करणान्योगमें प्रमादोंका सातवें गुणस्थानमें अभाव कहा, वहाँ कपायमिक प्रमादके भेद कहें; तथा वहीं क्यायादिक सद्भाव दसवें अभिद्र गुणस्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि यहाँ प्रमादोंमें तो जिन शुभाशुभभावोंके अभिप्राय सिहत कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण है, और सातवें गुणस्थानमें ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसिलये उनका वहाँ अभाव कहा है। तथा सूक्ष्ममिद्दभावोंकी अपेक्षा उन्हींका दसवें आदि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कहा है। तथा चरणानुयोगमें चोरी, परस्त्री आदि सञ्चयसनका त्याग पहची प्रतिमामें कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमामें कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सप्तव्यसनमें तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किये हैं जिनसे दंडादिक पाता है, लोकमें अति निन्दा होती है। तथा व्रतोंमें ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ घमंसे विरुद्ध होते हैं व किचित् लोकनिंद्य होते हैं— ऐसा अर्थ जानना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा नाना भावोंकी सापेक्षतासे एक ही भावका भ्रन्य भ्रकारसे निरूपए। करते हैं। जैसे—कहीं तो सहावतादिकको चारित्रके भेद कहा, कहीं सहावतादि होनेपर

भी द्रव्यालगीको ग्रंसंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यग्ज्ञान सहित महान्नतादिक तो चारित्र हैं ग्रीर ग्रज्ञानपूर्वक न्नतादिक होनेपर भी ग्रसंयमी ही है। तथा जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है ग्रीर वारह प्रकारके तपोंमें भी विनय कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उनकी भी विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, ग्रीर धर्म पद्धतिसे जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। तथा जिसप्रकार कहीं तो ग्राममानकी निन्दा की, ग्रीर कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान क्षायसे ग्रपनेको ऊँचा मनवानेके ग्रर्थ विनयादि न करे, वह ग्राममान तो निद्य ही है ग्रीर निर्लोभपनेसे दीनता ग्रादि न करे वह ग्राममान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे—कहीं चतुराईकी निन्दा की, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि माया कपायसे किसीको ठगनेके ग्रयं चतुराई करें वह तो निद्य ही है ग्रीर विवेक सहित यथा सम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह श्लाध्य ही है। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा एक ही भावकी कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्दा की हो और कहीं उससे हीन भावकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। जैसे—किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्दा की हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अशुभक्रियाकी अपेक्षा जानना।—इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा निन्दा की हो वहाँ सर्वथा निन्दा नहीं जानना और किसीकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुण-दोष जान लेना। इसीप्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा उनका अर्थ समभना।

तथा शास्त्रमें एक ही शब्दका कहीं तो कोई ग्रथं होता है, कहीं कोई ग्रथं होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित ग्रथं जानना। जैसे—मोक्षमार्गमें सम्यव्दान कहा, वहाँ दर्शन शब्दका ग्रथं श्रद्धान है ग्रीर उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका ग्रथं वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका ग्रथं नेत्र द्धारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म ग्रीर बादरका ग्रथं—वस्तुग्रोंके प्रमाणादिक कथनमें छोटे प्रमाणसिहत हो उसका नाम सूक्ष्म, ग्रीर बड़े प्रमाणसिहत हो उसका नाम बादर—ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंषादिक कथनमें इन्द्रियगम्य न हो वह सूक्ष्म,

श्रीर इन्द्रियगम्य हो वह वादर-ऐसा श्रथं है। जीवादिक के कथनमें ऋदि श्रादिके निमित्त विना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर—ऐसा श्रथं है। वस्त्रादिक के कथनमें महीनका नाम सूक्ष्म और मोटेका नाम बादर—ऐसा श्रथं है। तथा प्रत्यक्ष शब्दका अर्थं छोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाण भेदोंमें स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, श्रात्मानुभवनादिमें अपनेमें अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे—मिध्यादृष्टिके श्रज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञानका स्रभाव नहीं जानना, सम्यक्तानके श्रभावसे श्रज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा शब्दका श्रथं जहाँ देवादिक उदीरणा नहीं कही वहाँ तो अन्य निमित्तसे मरण हो उसका नाम उदीरणा है, और दस करणोंके कथनमें उदीरणाकरण देवायुके भी कहा है, वहाँ अपरके निषेकोंका द्रव्य उदयावलीमें दिया जाये उसका नाम उदीरणा है। इसीप्रकार श्रन्यत्र यथासम्भव श्रथं जानना।

तथा एक ही शब्दके पूर्व शब्द जोड़नेसे अनेक प्रकार अर्थ होते हैं व उसी शब्दके अनेक अर्थ हैं; वहाँ जैसा सम्भव हो वैसा अर्थ जानना । जैसे - 'जीते' उसका नाम 'जिन' है; परन्तु धर्म पद्धतिमें कर्म शहुको जोते उसका नाम 'जिन' जानना । यहाँ कमं शत्रु शब्दको पहले जोड़नेसे जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे 'प्राण घारण करे' उसका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवन-सरणका व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इन्द्रियादि प्राण वारण करे वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राणको घारण करे वह जीव है। तथा जैसे समय शन्दके अनेक अर्थ हैं वहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। इसप्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ सम्भव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना। तथा कहीं तो अर्थ श्रपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखे हों वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना; परन्तु उसका जो रुढ़िरूप ग्रर्थ हो वही ग्रहृए। करना। जैसे-सम्यक्त्वादिको धर्म कहा वहाँ तो यह जीवको उत्तम स्यःनमें घारण करता है इसलिये इसका नाम सार्थ है, तथा घर्मद्रव्यका नाम घर्म कहा वहाँ रूढ़ि नाम है, इसका ग्रक्षरार्थ ग्रह्ण नहीं करना, परन्तु इस नामकी घारक एक वस्तु है ऐसा ग्रर्थ ग्रह्ण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं शब्दका जो अर्थ होता हो वह तो ग्रह्ण नहीं करना, परन्तु नहीं जो प्रयोजनभूत ग्रर्थ हो वह ग्रह्ण करना। जैसे -- कहीं किसीका अभाव कहा हो, और वहाँ किंचित् सद्भाव पाया जाये

तो वहाँ सर्वथा ग्रभाव नहीं ग्रहण करना; किंचित् सद्भावको न गिनकर ग्रभाव कहा है—ऐसा ग्रथं जानना। सम्यग्दृष्टिके रागादिकका ग्रभाव कहा, वहाँ इसीप्रकार ग्रथं जानना। तथा नोकषायका ग्रथं तो यह है कि "कषायका निषेध," परन्तु यह ग्रथं ग्रहण नहीं करना; यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं हैं, किंचित् कषाय हैं, इसलिये नोकषाय हैं—ऐसा ग्रथं ग्रहण करना। इसीप्रकार ग्रन्थत्र जानना।

तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। 
\*समयसार-कल्ज्ञमें यह कहा है कि—"धोबोके दृष्टान्तवत् परमावके त्यागकी दृष्टि यावत् 
प्रवृक्तिको प्राप्त नहीं हुई तावत् यह अनुभूति प्रगट हुई;" सो यहाँ यह प्रयोजन है कि 
परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट होती है। लोकमें किसीके आते ही कोई कार्य 
हुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि—"यह आया ही नहीं और यह कार्य हो गया।" 
ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं कुछ 
प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना। 
ज्ञानाणीवमें ऐसा कहा है—"इस कालमें दो—तीन सत्पुरुष हैं; ×" सो नियमसे इतने ही 
नहीं हैं, परन्तु यहाँ "थोड़े हैं" ऐसा प्रयोजन जानना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। इसी 
रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दोंके अर्थ होते हैं, जनको यथासम्भव जानना; 
विपरीत अर्थ नहीं जानना।

तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे—वैद्यक शास्त्रोंमें अनेक औषिवयाँ कही हैं, उनको जाने, परन्तु प्रहण उन्हींका करे, जिनसे अपना रोग दूर हो। अपनेको शीतका रोग हो तो उच्छा अौषिका ही ग्रहण करे, शीतल श्रौषिका ग्रहण न करे, यह श्रौषिष श्रौरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने। उसीप्रकार जैनशास्त्रोंमें अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परन्तु ग्रहण

(—ज्ञानार्यंव, पृ० ५८)

<sup>#</sup> अवतरित न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगाद्नवम्परमावत्यागृह्हान्तह्हिटः । मटिति सक्छभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्वमूव ॥

<sup>(</sup> जीवाजीव अ० कलश-२६ )

४ दुः प्रज्ञाबळळुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः ।
विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ॥
आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाण्य जन्मज्वरं ।
ये सुक्तेर्षदनेन्दुनीच्चणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

उसीका करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाये। अपनेको जो विकार हो उसका निपेध करनेवाले उपदेशको ग्रहरा करे, उसके पोषक उपदेशको ग्रहरा न करे; यह उपदेश श्रीरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने। यहाँ उदाहरण कहते हैं:-जैसे शास्त्रोंमें कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ ग्रपनेको व्यवहारका म्राविक्य हो तो निश्चयपोषक उपदेशका ग्रह्ण करके यथावत् प्रवर्से, भीर भ्रपनेको निश्चयका ग्राधिक्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रह्ण करके यथावत् प्रवर्त्ते । तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण ग्रात्मज्ञानसे भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात् व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यता करके म्रात्मज्ञानका उद्यम न करे, म्रथवा पहले तो निश्चयश्रद्धानके कारण वैराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चय उपदेशहीकी मुख्यता करके विषय-कषायका पोषएा क्रता है। इसप्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करनेसे बुरा ही होता है। तथा जैसे भारमानुशासनमें ऐसा कहा है कि-"तू गुरावान होकर दोष क्यों खगाता है ? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुम्रा ? \* सो यदि जीव म्राप तो गुरावान हो भीर कोई दोष लगता हो वहाँ वह दोष दूर करनेके लिये उस उपदेशको अंगीकार करना । तथा आप तो दोषवान् है और इस उपदेशका ग्रहण करके गुणवान् पुरुषोंको नीचा दिखलाये तो बुरा ही होगा। सर्वदोषमय होनेसे तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नहीं है; इसलिये तुभसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा कि-"तू दोषमय ही क्यों नहीं हुम्रा?" सो यह तो तर्क किया है; कहीं सर्वदोपमय होनेके अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुएवानकी किचित् दोष होनेपर भी निन्दा है तो सर्व दोप रहित तो सिद्ध हैं; निचली दशामें तो कोई गुण, कोई दोष होता ही है।

यहाँ कोई कहे—ऐसा है तो—"मुनिलिंग घारण करके किंचित् परिग्रह रखे वह भी निगोद जाता है"÷ऐसा पट्पाहुड़में कैसे कहा है ?

( सूत्रपाहुड़ )

के हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्रं तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः । किं ज्योस्तया मलमलं तव घोपयन्त्या स्त्रभावन्ननु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४० ॥

<sup>÷</sup> नह नायह्वसरिसो तिळतुसिमत्तं ए गहिद हत्तेषु । नइ लेइ अप्पवहुर्य तत्तो पुए नाइ किमोर्य ॥ १८ ॥

उत्तर:—ऊँची पदवी घारण करके उस पदमें सम्भवित नहीं हैं ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेसे महादोष लगता है, ग्रौर नीची पदवीमें वहाँ सम्भवित ऐसे गुण-दोष हों तो हों, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है ऐसा जानना।

तथा 'उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला'में कहा है— "ग्राज्ञानुसार उपदेश देनेंवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है; " परन्तु यह उपदेश वक्ताको ग्रह्ण करने योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताश्रोंके ग्रह्ण करने योग्य है। कदाचित् वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता ग्रुण ही मानेंगे। इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना।

तथा जैसे—िकसीको अति शीतांग रोग हो उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक श्रौषियां कही हैं; उन श्रौषियोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुःख ही पायेगा। उसीप्रकार किसीके किसी कार्यंकी अति मुख्यता हो, उसके श्रयं उसके निषेषका अति खींचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्यंकी मुख्यता न हो व थोड़ो मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। यहां उदाहरण—जैसे किसीके शास्त्राम्यासकी अति मुख्यता है श्रीर आत्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके ग्रयं बहुत शाखाम्यासका निषेष किया है। तथा जिसके शास्त्राम्यास नहीं है व थोड़ा शाखाम्यास है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राम्यास छोड़ दे और आत्मानुभवमें उपयोग न रहे तब उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके यज्ञ—स्नानादि द्वारा हिसासे धमं माननेकी मुख्यता है, उसके अर्थ—"यदि पृथ्वी उलट जाये तब भी हिसा करनेसे पृण्यफल नहीं होता;"—ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किचित् हिसा खगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे श्रीर हिसा रहित सामायिकादि धमंमें उपयोग लगे नहीं तब उसका तो बुरा ही होगा। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा जैसे कोई ग्रौषि गुणकारी है; परन्तु अपनेको जब तक उस ग्रौषिसे हित हो तब तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्ण ग्रौषिका सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसीप्रकार कोई धर्म कार्य है, परन्तु ग्रपनेको जब

<sup>×</sup> रोसोवि खमाकोसो सुत्तं मासंत जस्सण्यणस्य। उत्सुत्तेण खमाविय दोस महामोह आवासो॥ १४॥

तक उस धर्म कार्यसे हित हो तवतक उसका ग्रहण करे; यदि उच दशा होनेपर निचली दशा सम्बन्धी धर्मके सेवनमें लगे तो उल्टा विकार ही होगा। यहाँ उदाहरण जैसे पाप मिटानेके ग्रर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे हैं, परन्तु ग्रात्मानुभूव, होनेपर प्रतिक्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; इसीसे 'समयसार में अतिक्रमणादिकको विष कहा है। तथा जैसे ग्रव्रतीको करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे हैं, उन्हें ब्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापारादि ग्रारम्भ छोड़कर चैत्यालयादि कार्यांका ग्राधिकारी हो यह कैसे बनेगा ?—इसीप्रकार ग्रन्थत्र भी जानना।

तथा जैसे—पाकादिक ग्रीषिवर्या पृष्टिकारी हैं, परन्तु ज्वरवान् उन्हें ग्रहण करे तो महादोप उत्पन्न हो; उसीप्रकार ऊँचा धर्म वहुत भला है, परन्तु ग्रपने विकार-भाव दूर न हों ग्रीर ऊँचे धर्मका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण — जैसे ग्रपना ग्रग्नुभ विकार भी नहीं छूटा हो ग्रीर निर्विकल्प दशाको ग्रंगीकार करे तो उल्टा विकार वढ़ेगा; तथा भोजनादि विषयों में ग्रासक्त हो ग्रीर ग्रारम्भ-त्यागादि धर्मको ग्रंगीकार करे तो दोप ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापारादि करनेका विकार तो छूटे नहीं ग्रीर त्यागके भेपक्षप धर्म ग्रंगीकार करे तो महान दोप उत्पन्न होगा। इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

इसीप्रकार ग्रीर भी सच्चे विचारसे उपदेशको यथार्थ जानकर ग्रंगीकार करना। वहुत विस्तार कहाँ तक कहें; ग्रंपनेको सम्यग्ज्ञान होनेपर स्वयंहीको यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा ग्रनेक ग्रंथ ग्रुगपत् नहीं कहें जाते; इसलिये उपदेश तो एक ही ग्रंथंकी मुख्यतासहित होता है। तथा जिसग्रंका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसीकी मुख्यता है; दूसरे ग्रंथंकी वहीं मुख्यता करे तो दोनों उपदेश हढ़ नहीं होंगे; इसलिये उपदेशमें एक ग्रंथंको हढ़ करे, परन्तु सर्व जिनमतका चिह्न स्याद्वाद है, ग्रीर "स्यात्" पदका ग्रंथं "कर्यंचित्" है; इसलिये जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेशके ग्रंथंको जानकर वहाँ इतना विचार करना कि—यह उपदेश किसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीवको कार्यंकारी है?—इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ ग्रंथं ग्रह्ण करे, परचात् ग्रंपनी दशा देखे, जो उपदेश जिसप्रकार ग्रंपनेको कार्यंकारी हो उसे उसीप्रकार ग्राप ग्रंगीकार करे ग्रीर जो उपदेश जानने योग्य ही हो, तो उसे यथार्थं जान ले। इसप्रकार उपदेशके फलको प्राप्त करे।

यहाँ कोई कहे—जो तुच्छवुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे ?

उत्तर:—जैसे व्यापारी ग्रपनी बुद्धिके ग्रनुसार जिसमें समभे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-नुकसानका ज्ञान तो ग्रवश्य होना चाहिये। उसीप्रकार विवेकी ग्रपनी बुद्धिके ग्रनुसार जिसमें समभे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहण करे, परन्तु मुभे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है—इतना तो ज्ञान ग्रवश्य होना चाहिये। सो कार्य तो इतना है कि—यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य ग्रपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी ग्रवश्य होना चाहिये। जिसमें ग्रपने हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका ग्रयं समभना योग्य नहीं है।—इस प्रकार स्याद्धाददृष्टि सिह्त जैनशास्त्रोंका ग्रम्यास करनेसे श्रपना कल्याण होता है।

यहाँ कोई प्रश्न करे—जहाँ ग्रन्य-ग्रन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्यादुवाद संभव है; परन्तु एक हो प्रकारसे शास्त्रोंमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें? जैसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थंकरके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं; करणानुयोगमें छह महीना ग्राठ समयमें छह सौ ग्राठ जीव मोक्ष जाते हैं—ऐसा नियम कहा है। प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि—देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुज्यादि पर्यायोंमें उत्पन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी ग्रायु सागरोप्रमाण ग्रौर देवांगनाकी ग्रायु पत्योप्रमाण कही है। इत्यादि विधि कैसे मिखती है?

उत्तर:—करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, ग्रौर ग्रन्य ग्रनुयोगोंमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानुयोगका कथन तो जिसप्रकार किया है उसीप्रकार है; श्रौरोंके कथनकी जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि—एक ही कालमें इतने मोक्ष नहीं गये हैं, परन्तु जहाँ तीर्थंकर गमनादि किया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर ग्रागें-पीछे मोक्ष गये। इसप्रकार प्रथमानुयोग ग्रौर करणानुयोगका विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने चयकर बीचमें ग्रन्य पर्याय घारण कीं, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए; इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है। इसीप्रकार ग्रन्यत्र विधि मिला लेना।

फिर प्रश्न है कि—इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिखती है, परन्तु कहीं नेसिनाथ स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें जन्म कहा, तथा रामचन्द्रा- दिककी कथा श्रन्य-श्रन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि । एकेन्द्रियादिकको कहीं सासादन गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी ?

उत्तर:—इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदीवसे हुए हैं। इस कालमें प्रत्यक्षज्ञानी व बहुश्रुतींका तो अभाव हुआ और अल्पवृद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी हुए; उनको अमसे कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ उसको ऐसे लिखा; अथवा इस कालमें कितने ही जैनमतमें भी कवायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस्प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनशास्त्रोंमें विरोध भासित होने लगा। जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि—यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं है ऐसा विचार करके बड़े आचार्यादिकोंका कहा हुआ कथन प्रमाण करना। तथा जिनमतके बहुत शास्त्र हैं उनकी आम्नाय मिलाना। जो कथन परम्परा आम्नायसे मिलें उस कथनको प्रमाण करना। इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-असत्यका निर्णय न हो सके तो "जैसे केवलीको भासित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं" ऐसा मान लेना; क्योंकि देवादिकका व तक्वोंका निर्धार हुए विना तो मोक्षमार्ग होता नहीं है। उनका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिये कोई उनका स्वरूप विरद्ध कहे तो आपहीको भासित हो जायेगा। तथा अन्य कथनका निर्धार न हो या संश्यादि रहें, या अन्यथा भी जानपना हो जाये और केवलीका कहा प्रमाण है—ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्गमें विघ्न नहीं है, ऐसा जानना।

यहाँ कोई तर्क करे कि—जैसे नानाप्रकारके कथन जिनमतमें कहे हैं वैसे अन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैं। सो अपने मतके कथनका तो तुमने जिस-तिसप्रकार स्थापन किया और अन्यमतमें ऐसे कथनको तुम दोप खगाते हो; यह तो तुम्हें राग-द्वेप है।

समावान:—कथन तो नानाप्रकारके हों ग्रौर एक ही प्रयोजनका पोपए। करें, तो कोई दोष है नहीं; परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका ग्रौर कहीं किसी प्रयोजनका पोषए। करें तो दोष ही है। ग्रव, जिनमतमें तो एक रागादि मिटानेका प्रयोजन हैं; इसिलये कहीं वहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि करानेके प्रयोजनका पोषए। किया है, कहीं सर्व रागादि मिटानेके प्रयोजनका पोषए। किया है, परन्तु रागादि वढ़ानेका प्रयोजन कहीं नहीं है, इसिलये जिनमतका सर्व कथन निर्दोष है। ग्रौर ग्रन्यमतमें कहीं रागादि मिटानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि वढ़ानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं; इसीप्रकार ग्रन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सिहत कथन करते हैं इसिलये ग्रन्यमतका कथन सदीष है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोषणा करनेवाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है और ग्रन्य-ग्रन्य प्रयोजनका पोषणा करनेवाली बात करे उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्न ग्रपेक्षा सिहत हैं, वहाँ दोष नहीं है। ग्रन्यमतमें एक ही ग्रपेक्षा सिहत ग्रन्य-ग्रन्य कथन करते हैं वहाँ दोष है। जैसे—जिनदेवके वीतरागभाव है ग्रीर समवसरणादि विभूति भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं, इसिलये दोनों बातें सम्भवित हैं। ग्रीर ग्रन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं तथा उसीके द्वारा किये गये काम-क्रोधादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक ग्रात्माको ही वीतरागपना ग्रीर काम-क्रोधादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक ग्रात्माको ही वीतरागपना ग्रीर काम-क्रोधादिभाव किसे सम्भवित हैं ? इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना।

तथा कालदोषसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका श्रितशय इतना है कि—प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भी हो, परन्तु नगरमें जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है; श्राज भी होते दिखायी देते हैं।

तथा श्रन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलाते हैं, परन्तु उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं, "पुत्र बिना गित नहीं होती," सो दोनों सच्चे कैसे हों ? ऐसे कथन वहाँ बहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणिविरुद्ध कथन पाये जाते हैं। जैसे—"मुखमें वीर्य गिरनेसे मछलीके पुत्र हुआ," सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, श्रीर अनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादिककी भूल मानें तो वे कैसे भूलेंगे ? और विरुद्ध कथन माननेमें नहीं श्राता; इसलिये उनके मतमें दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

वहाँ प्रथमानुयोगादिकका भ्रम्यास करना। पहले इसका भ्रम्यास करना, फिर इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्तु भ्रपने परिगामोंकी भ्रवस्था देखकर जिसके भ्रम्याससे भ्रपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका भ्रम्यास करना। भ्रथवा कभी किसी शास्त्रका

श्रभ्यास करे, कभी किसी शास्त्रका श्रभ्यास करे। तथा जैसे—रोजनामचेमें तो श्रनेक रकमें जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी खातेमें ठीक खतौनी करे तो लेने-देनेका निश्चय हो, उसीप्रकार शास्त्रोंमें तो श्रनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है, उसे सम्यग्ज्ञानमें यथार्थ प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-ग्रहितका निश्चय हो। इसलिये स्यात्पदकी सापेक्षता सहित सम्यग्ज्ञान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमार्गमें पहला उपाय श्रागमज्ञान कहा है; श्रागमज्ञान बिना धर्मका साधन नहीं हो सकता; इसलिये तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा श्रागमका श्रभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें उपदेशस्त्रह्य-प्रतिपादक आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ।





दोहा

शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप। विघन विनाशक सुखकरन, नमौं शुद्ध शिवभूप।। १।।

श्रव, मोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं—प्रथम मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो मिध्यादर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया। उन्हें तो दु:खरूप, दु:खका कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना; तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बतलाया उसे जानकर उपदेशको यथार्थ समस्ता। श्रव, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुखरूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मानकर ग्रंगीकार करना; क्योंकि श्रात्माका हित मोक्ष ही है; उसीका उपाय ग्रात्माका कत्तंव्य है; इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं। वहाँ ग्रात्माका हित मोक्ष ही है, ग्रन्य नहीं, ऐसा निश्चय किसप्रकार होता है सो कहते हैं—

# [ आत्माका हित मोक्ष ही है ]

श्रात्माके नानाप्रकार गुण-पर्यायरूप श्रवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें श्रन्य तो कोई अवस्था हो, श्रात्माका कुछ बिगाइ-सुधार नहीं है; एक दु:ख-सुख श्रवस्थासे बिगाइ-सुधार है। यहाँ कुछ हेतु-दृष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। लोकमें जितने श्रात्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि—दु:ख न हो, सुख हो; तथा श्रन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजनसहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके 'निमित्तसे' दु:ख होता जानें उनको दूर करनेका उपाय करते हैं श्रीर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनेका उपाय करते हैं। तथा संकोच-विस्तार श्रादि श्रवस्था भी श्रात्माके ही होती है व श्रनेक

परद्रव्योंका भी संयोग मिलता है, परन्तु जिनसे सुख-दु:ख होता न जाने, उनके दूर करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। सो यहाँ ग्रात्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना । ग्रीर तो सर्व ग्रवस्थाग्रोंको सह सकता है एक दु: खको नहीं सह सकता। परवशतासे दु:ख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परन्तु स्ववशतासे तो किंचित् भी दु:खको सहन नहीं करता। तथा संकोच-विस्तारादि ग्रवस्था जैसी हो वैसी होग्रो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है, वहाँ स्वभावमें तर्क नहीं है। ग्रात्माका ऐसा ही स्वभाव जानना । देखो, दु:खी हो तव सोना चाहता है; वहाँ सोनेमें ज्ञानादिक मन्द हो जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दु:खको दूर करना चाहता है व मरना चाहता है। वहाँ मरनेमें अपना नःश मानता है, परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दु:ख दूर करना चाहता है; इसलिये एक दु:खरूप पर्यायका ग्रमाव करना ही इसका कर्तन्य है। तथा दु:ख न हो वही सुख है; क्योंकि ग्राकुलतालक्षणसहित दु:ख, उसका श्रमाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य किसी सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके ग्रन्तरंगमें ग्राकुलता है वह दु:खी ही है, जिसके ग्राकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा प्राकुलता होती है वह रागादिक कपायभाव होनेपर होती है, क्योंकि रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योंको अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य श्रन्यप्रकार परिणमित हों, तव इसके श्राकुलता होती है। वहाँ या तो श्रपने रागादि दूर हों, या ग्राप चाहे उसीप्रकार सर्वेद्रव्य परिणमित हों तो ग्राकुलता मिटे; परन्तु सर्वद्रव्य तो इसके ग्रावीन नहीं हैं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार परिणमित हो, तव भी इसकी माकुलता सर्वया दूर नहीं होती; सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हों, ग्रन्यथा न हों, तव यह निराकुल रहे; परन्तु यह तो हो ही नहीं सकता; क्योंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है; इसलिये अपने रागादिमाय द्र होनेपर निराकुलता हो; सो यह कार्य वन संकता है; क्योंकि रागादिकभाव ग्रात्माके स्वभावभाव तो हैं नहीं, उपाधिकभाव हैं, परिनमित्तसे हुए हैं, ग्रीर वह निमित्त मोहकर्मका उदय है; उसका ग्रमाव होनेपर सर्व रागादिक विलय हो जायें तब ग्राकुलताका नाश होनेपर दु:ख दूर हो, सुखकी प्राप्ति हो । इसलिये मोहकर्मका नाश हितकारी है ।

तथा एस ग्राकुलताका सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका एदय है। ज्ञानावरण, दर्शनावरणके एदयसे ज्ञान-दर्शन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते, इसलिये इसको देखने-जाननेकी ग्राकुलता होती है, ग्रथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव नहीं जानता तव रागादिक्षप होकर प्रवर्तता है, वहाँ ग्राकुलता होती है। तथा ग्रंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब ग्राकुलता होती है; उनका उदय है वह मोहका उदय होनेपर ग्राकुलताको सहकारी कारण है; मोहके उदयका नाश होनेपर उनका बल नहीं है; ग्रन्तमुंहूर्त कालमें ग्रपने ग्राप नाशको प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तब प्रगटरूप निराकुलदशा भासित होती है; वहां केवलज्ञानी भगवान ग्रनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहे जाते हैं।

तथा भ्रघाति कर्मोंके उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहीं मोहकर्मका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग आकुलताको बाह्य सहकारी कारण है। अन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों और बाह्य भ्रघाति कर्मोंके उदयसे रागादिकको कारण शरीरादिकका संयोग हो तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका नाश होनेपर भी भ्रघाति कर्मका उदय रहता है वह कुछ भी भ्राकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता; परन्तु पूर्वमें आकुलताका सहकारी कारण था, इसलिये भ्रघाति कर्मका भी नाश भ्रात्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होनेपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिय इनके नाशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनेपर यह कर्म अपने भ्राप थोड़े ही कालमें सर्वनाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसप्रकार सर्व कर्मोंका नाश होना भ्रात्माका हित है। तथा सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है; इसलिये भ्रात्माका हित एक मोक्ष ही है, भ्रोर कुछ नहीं—ऐसा निश्चय करना।

यहाँ कोई कहे—संसारदशामें पुण्यकर्मका छदय होनेपर भी जीव सुखी होता है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते हैं ?

# [ सांसारिक सुख परमार्थतः दुःख ही है ]

समाधान:—संसारदशामें सुख तो सर्वथा है हो नहीं; दु:ख हो है; परन्तु किसीके कभी बहुत दु:ख होता है, किसीके कभी थोड़ा दु:ख होता है। सो पूर्वमें बहुत दु:ख था व अन्य जीवोंके बहुत दु:ख पाया जाता है, उस अपेक्षासे थोड़े दु:खवालेको सुखी कहते हैं; तथा उसी अभिप्रायसे थोड़े दु:खवाला अपनेको सुखी मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दु:ख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहरायें; सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्यका उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दु:ख होता है, पश्चात् बहुत दु:ख हो जाता है; इसलिये संसारअवस्था हितरूप नहीं है। जैसे—किसीको

विषमज्वर है, उसको कभी ग्रसाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी ग्रसाता हो तब वह अपनेको ग्रच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं—ग्रच्छा है; परन्तु परमार्थसे जबतक जबरका सद्भाव है तबतक ग्रच्छा नहीं है। उसीप्रकार संसारीको मोहका उदय है; उसको कभी ग्राकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी ग्राकुलता हो तब वह अपनेको सुलो मानता है। लोग भी कहते हैं—सुली है; परन्तु परमार्थसे जबतक मोहका सद्भाव है तबतक सुल नहीं है। तथा सुनो, संसारदशामें भी ग्राकुलता घटने पर सुल नाम पाता है, ग्राकुलता बढ़ने पर दुःख नाम पाता है; कहीं वाह्य-सामग्रीसे सुल-दुःल नहीं है। जैसे—किसी दिर्द्रीके किचित् धनकी प्राप्ति हुई; वहाँ कुछ ग्राकुलता घटनेसे उसे सुली कहते हैं ग्रीर वह भी अपनेको सुली मानता है; तथा किसी बहुत धनवानको किचित् धनकी हानि हुई, वहाँ कुछ ग्राकुलता बढ़नेसे उसे दुःली कहते हैं ग्रीर वह भी ग्रपनेको सुली मानता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना।

तथा आकुलता घटना-वढ़ना भी वाह्य सामग्रीके अनुसार नहीं है। कपाय-भावोंके घटने-वढ़नेके अनुसार है। जैसे-किसीके थोड़ा घन है और उसे सन्तोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है; तथा किसीके बहुत घन है और उसके तृष्णा है, तो उसे म्राकुलता वहुत है। तथा किसीको किसीने वहुत बुरा कहा भीर उसे कोघ नहीं हुमा तो उसको म्राकुलता नहीं होती, और थोड़ी वार्ते कहनेसे ही कोघ हो म्राये तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गायको बछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परन्तु मोह वहुत है, इसलिये उसकी रक्षा करनेकी वहुत आकुलता होती है; तथा सुभट (योद्धा) के शरीरादिकसे वहुत कार्य समते हैं, परन्तु रणमें मानादिकके कारण शरीरादिकसे मोह घटजाये, तब मरनेकी भी थोड़ी आकुलता होती है; इसलिये ऐसा जानना कि - संसार अवस्थामें भी आकुलता घटने-वढ़नेसे ही सुख-दु:ख माने जाते हैं। तथा आकुलताका घटना-वढ़ना रागादिक कषाय घटने-वढ़नेके अनुसार है। तथा परद्रव्यरूप वाह्यसामग्रीके अनुसार सुख-दुःख नहीं है। कषायसे इसके इच्छा उत्पन्न हो श्रीर इसकी इच्छा अनुसार वाह्यसामग्री मिले, तव इसके कुछ कषायका उपशमन होनेसे आकुलता घटती है तब सुख मानता है और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तव कपाय वढ़नेसे आकुलता बढ़ती है और दु:ख मानता है। सो है तो इसप्रकार, परन्तु यह जानता है कि मुभे परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दु:ख होते हैं। ऐसा जानना भ्रम ही है ! इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना कि—संसार अवस्थामें किचित् कषाय घटनेसे सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होनेपर व

कपायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होने से अनन्त सुख प्राप्त होता है—ऐसी मोक्षग्रवस्थाको कैसे हित न मानें ? तथा संसार अवस्थामें उच्चपदको प्राप्त करे तो भी या तो विषयसामग्री मिलानेकी आकुलता होती है, या विषय सेवनकी आकुलता होती है या अपनेको अन्य किसी कोघादि कपायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेकी आकुलता होती है; कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता; अभिप्रायमें तो अनेक प्रकारकी आकुलता वनी ही रहती है। और कोई आकुलता मिटानेके वाह्य उपाय करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो जाये तो तत्काल अन्य आकुलता मिटानेके उपायमें लगता है। इसप्रकार आकुलता मिटानेकी आकुलता निरन्तर वनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नयेन्ये विषयसेवनादि कार्योमें किसलिये प्रवर्तता है? इसलिये संसार अवस्थामें पुण्यके उदयसे इन्द्र—अहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दु:खी ही रहता है। इसलिये संसार अवस्था हितकारी नहीं है।

तथा मोक्षअवस्थामें किसी भी प्रकारकी आकुलता नहीं रही, इसलिये आकुलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरससे सुखी रहते हैं, इसलिये मोक्षअवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्थाके दु:खका और मोक्षअवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्षको हितहप जानकर मोक्षका उपाय करना। सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है।

यहाँ प्रश्न है कि—मोक्षका उपाय काललिक ग्राने पर भवितव्यानुसार वनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर वनता है या ग्रपने पुरुषार्थसे उद्यम करने पर वनता है सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर वनता है तो हमें उपदेश किसलिये देते हो? ग्रीर पुरुषार्थसे वनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या?

# [ पुरुपार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ]

समाधान:—एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्षका उपाय वनता है वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं सिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काललव्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है; जिस कालर्में कार्य वनता है वही काललव्यि श्रीर जी कार्य हुश्रा वही होनहार। तथा जो कर्मके उपश्रमादिक हैं वह पुद्गलकी शक्ति है, उसका ग्रात्मा कत्तिहित्तीं नहीं है। तथा पुरुपार्थसे उद्यम करते हैं सो यह भ्रात्माका कार्य है; इसलिये श्रात्माको पुरुपार्थसे उद्यम करनेका उपदेश देते हैं। वहाँ यह श्रात्मा जिस कारणसे कार्येसिढि अवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्यकी भी सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ अन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धि होती है, न मिलें तो सिद्धि नहीं होती। सो जिनमतमें जो मोक्षका उपाय कहा है इससे मोक्ष होता ही होता है; इसलिये जो जीव पुरुपार्थसे जिनेश्वरके उपदेशानुसार मोक्षका एपाय करता है उसके काललव्यि व होनहार भी हुए और कर्मके उपश्मादि हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है; इसलिये जो पुरुपार्थंसे मोक्षका उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं-ऐसा तिस्चय करता, भीर उसको भ्रवस्य मोक्षकी प्राप्ति होती है। तथा जो जीव पुरुपार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसके काललव्यि व होनहार भी नहीं और कर्मके उपश्वमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता; इसलिये जो पुरुपार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, एसको कोई कारण नहीं मिलते— ऐसा निश्चय करना, और उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। तथा तू कहता है—'छपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्षका छपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या ?' उसका कारण यही है कि—जो उपदेश सुनकर पुरुपार्थ करते हैं, वे मोक्षका उपाय कर सकते हैं, श्रीर जो पुरुपार्थ नहीं करते वे मोक्षका उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुपार्थ करे वैसा लगता है।

फिर प्रक्त है कि—द्रव्यलिंगी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरणादि करता है, वहाँ पुरुपार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ; इसलिये पुरुपार्थ करनेसे तो कुछ सिद्धि नहीं है ?

# [ द्रव्यिंगीके मोसोपयोगी पुरुषार्घका समाव ]

समावान:—ग्रन्यथा पुरुपार्थंसे फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनमें अनुरानी होकर प्रवर्ते उसका फल शास्त्रमें तो शुभवन्य कहा है, भीर यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा ? यह तो भ्रम है।

फिर प्रश्न है कि-भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर:—सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे, तो भ्रमका कारण जो मोहकर्म, उसके भी उपशमादि हों तब भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामोंकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति—अनुभाग घटते हैं।

फिर प्रश्न है कि—निर्णय करनेमें उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कमें है ?

समाधान:—एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो कर्महीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई है; जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है; परन्तु यह ग्रन्य निर्णय करनेमें उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो यह तो इसीका दोष है, कर्मका तो कुछ प्रयोजन नहीं है।

फिर प्रश्न है कि—सम्यक्तव-चारित्रका घातक मोह है, उसका श्रभाव हुए बिना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

उत्तर: तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोष है।
तथा पुरुषाथंसे तत्त्वनिर्णयमें उपयोग लगाये तब स्वयमेव ही मोहका अभाव होनेपर
सम्यक्त्वादिक्प मोक्षके उपायका पुरुषाथं बनता है; इसिलये मुख्यतासे तो तत्त्वनिर्णयमें
उपयोग लगानेका पुरुषाथं करना; तथा उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषाथं करानेके
अर्थं दिया जाता है, तथा इस पुरुषाथंसे मोक्षके उपायका पुरुषाथं अपनेग्राप सिद्ध
होगा। और तत्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कर्मका दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परन्तु
तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो
जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति सम्भव नहीं है; तुभे विषयकषायक्प ही रहना
है, इसिलये भूठ बोलता है। मोक्षकी सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किसिलये
बनाये? सांसारिक कार्योंमें अपने पुरुषाथंसे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषाथंसे
उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषाथं खो बैठा; इसिलये जानते हैं कि मोक्षको देखादेखी
उत्कृष्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता। हित जानकर
उसका उद्यम बने सो न करे यह असंभव है।

यहाँ प्रश्न है कि—तुमने कहा सो सत्य; परन्तु द्रव्यकर्मके उदयसे भावकर्म होता है, भावकर्मसे द्रव्यकर्मका वन्य होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकर्म होता है,—इसी प्रकार ग्रनादिसे परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे हो ?

# [ द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परम्परामें पुरुषार्थके न होनेका खंडन ]

समाधान:-कर्मका वन्व व उदय सदाकाल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है; परन्तु परिएामोंके निमित्तसे पूर्ववद्ध कर्मके भी डत्कर्षण-ग्रपकर्षण-संक्रमणादि होनेसे उनकी शक्ति हीनाविक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द-तीव होता है। उनके निमित्तसे नवीन बन्व भी मन्द-तीव्र होता है; इसिबये संसारी जीवोंको कर्मोदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रयट होते हैं, कभी थोड़े प्रगट होते हैं। कभी रागादिक मन्द होते हैं कभो तीव होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वहीं कदाचित् संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तव मन द्वारा विचार करनेकी शक्ति हुई। तया इसके कभी तीव रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं; वहाँ रागादिकका तीन उदय होनेसे तो निपयकपायादिकके कार्योंमें ही प्रवृत्ति होती है; तथा रागादिकका मन्द उदय होनेसे बाह्य उपदेशादिकका निमित्त वने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादिकमें उपयोगको लगाये तो वर्मकार्योंमें प्रवृत्ति हो, और विमित्त न वने व स्वयं पुरुपार्थं न करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते, परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवर्ते । ऐसे अवसरमें उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित जो एकेन्द्रियादिक हैं, उनके तो उपदेश समसनेका ज्ञान ही नहीं है; ग्रीर तीव रागादिसहित जीवोंका उपयोग उप-देशमें लगता नहीं है; इसलिये जो जीव विचारशक्तिसहित हों, तथा जिनके रागादि मन्द हों उन्हें उपदेशके निमित्तसे धर्मकी प्राप्ति हो जाये तो उनका भला हो; तथा इसी अवसरमें पुरुपार्थ कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो वर्मकार्य करनेमें समर्थ हो नहीं हैं, कैसे पुरुपार्थ करें ? ग्रीर तीव्रकपायी पुरुपार्ध करे ती वह पापहीका करे, वर्मकार्यका पुरुपार्य हो नहीं सकता; इसलिये जो विचारशक्तिसहित हो भौर जिसके रागादिक मन्द हों वह जीव पुरुपार्यंसे उपदेशादिकके निमित्तसे तस्वनिर्णयादिमें उपयोग लगाये तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तव उसका भला हो। यदि इस अवसरमें भी तत्वनिर्णय करनेका पुरुपार्थ न करे, प्रमादसे काल गैंवाये, या तो मन्दरागादि सहित विषयकपायोंके कार्शोंमें ही प्रवर्ते या व्यवहारधर्मकार्थोंमें प्रवर्ते, तव घवसर तो चला जायेगा और संसारमें ही भ्रमण होगा।

तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थंसे तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग लगानेका भ्रम्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोंकी शक्ति हीन होगी, कुछ कालमें अपने श्राप दर्शनमोहका उपशम होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत् प्रतीति श्रायेगी। सो इसका तो कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका श्रम्यास ही है; इसीसे दर्शनमीहका उपशम तो स्वयमेव होता है; उसमें जीवका कर्त्तव्य कुछ नहीं है। तया उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्दर्शन होता है ग्रीर सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धान तो यह हुग्रा कि—मैं ग्रात्मा हूँ, मुभे रागा-दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागांदिक होते हैं। वहाँ तीव उदय हो तब तो विषयादिमें प्रवर्तता है भीर मन्द उदय हो तब भ्रपने पुरुषार्थसे धर्मकार्यों व वैरा-ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; —ऐसा होनेपर देशचारित्र व सकलचारित्र ग्रंगीकार करनेका पुरुषार्थं प्रगट होता है। तथा चारित्रको घारण करके अपने पुरुषार्थसे धर्ममें परिणातिको बढ़ाये वहाँ विशुद्धतासे कर्मको शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है श्रीर उससे श्रधिक कर्म-की शक्ति हीन होती है। इस प्रकार क्रमसे मोहका नाश करे तब सर्वथा परिएाम विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तब केवलज्ञान प्रगट होता है। पश्चात् वहाँ बिना उपाय श्रघाति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करता है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त बने ग्रीर ग्रपना पूरुवार्थ करे तो कर्मका नाश होता है।

तथा जब कर्मका उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थं नहीं होसकता; ऊपरके गुरा-स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसो होनहार हो वैसा होता है; परन्तु जहाँ मन्द उदय हो और पुरुषार्थं होसके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना — सावधान होकर अपना कार्यं करना। जैसे — कोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा बह रहा है; वहाँ पानीका जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थं कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यंकारी नहीं। और पानीका जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थं करके निकले तो निकल आयेगा। उसीको निकलनेकी शिक्षा देते हैं। और न निकले तो घीरे-घीरे बहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता चला जायेगा। उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोंका तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थं कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यंकारी नहीं; और कर्मका मन्द उदय हो तब पुरुषार्थं करके मोक्षमार्गमें प्रवर्त्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसीको मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं। और मोक्षमार्गमें प्रवर्त्तन नहीं करे तो किचित् विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोदादि पर्यायको प्राप्त करेगा; इसलिये अवसूर

चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकारसे अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसलिये श्रीगुरु दयालु होकर मोक्षमार्गका उपदेश दें, उसमें भव्यजोवोंको प्रवृत्ति करना। अब, मोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं।

## [ मोसमार्गका स्वरूप ]

. जिनके निमित्तसे ग्रात्मा ग्रशुद्ध दशाको घारए। करके दु:खी हुग्रा-ऐसे जो मोह।दिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल ग्रात्माकी सर्व प्रकार शुद्ध ग्रव-स्थाका होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय-कारण उसे मोक्षमार्ग जानना। वहाँ कारण तो अनेक प्रकारके होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए विना तो कायं नहीं होता ग्रौर जिनके होने पर कायं हो या न भी हो; जैसे-मुनिलिंग घारण किये विना तो मोक्ष नहीं होता; परन्तु मुनिलिंग घारण करने पर मोक्ष होता भी है श्रीर नहीं भी होता। तथा कितने ही कारए ऐसे हैं कि-मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परन्तु किसीके विना हुये भी कार्यसिद्धि होता है। जैसे-अनज्ञनादि वाह्यतपका साघन करनेपर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं; परन्तु भरतादिकके वाह्य तप किये विना ही मोक्षकी प्राप्ति हुई। तथा कितने हो कारण ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्य-सिद्धि होती ही होती है श्रीर जिनके न होनेपर सर्वथा कार्यसिद्धि नहीं होती। जैसे-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, ग्रीर उसके न होनेपर सर्वथा मोक्ष नहीं होता।—ऐसे यह कारण कहे, उनमें ग्रतिशय पूर्वक नियमसे मोक्षका सावक जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका एकी भाव सो मोक्षमार्ग जानना । इत सम्यग्दर्शन-सम्यग्नान-सम्यक्चारित्रमें एक भी न हो तो मोक्षमागं नहीं होता। वही "सूत्रमें" कहा है-

# सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टीकामें कहा है कि—यहाँ 'मोक्षमार्गः" ऐसा एक वचन कहा उसका ग्रयं यह है कि—तीनों मिलनेपर एक मोक्षमार्ग है, ग्रलग-ग्रलग तीन मार्ग नहीं हैं।

यहाँ प्रश्न है कि-प्रसंयत सम्यग्दृष्टिके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्षमार्ग हुग्रा है या नहीं हुग्रा है ?

समाधान:—मोक्षमार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ; इसलिये उपचारसे इसके मोक्षमार्ग हुआ भी कहते हैं; परमार्थसे सम्यक्चारित्र होनेपर ही मोक्षमार्ग होता है। जैसे किसी पुरुषको किसी नगर चलनेका निश्चय हुग्रा; इसिलये उसको व्यवहारसे ऐसा भी कहते हैं कि "यह उस नगरको चला है;" परमार्थसे मार्गमें गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार ग्रसंयतसम्यग्दृष्टिको वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान हुग्रा, इसिलये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं, परमार्थसे वीतरागभावरूप परिएमित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा। तथा "प्रवचनसार" में भी तीनोंकी एकाग्रता होने पर ही मोक्षमार्ग कहा है; इसिलये यह जानना कि—तत्त्वश्रद्धान—ज्ञान बिना तो रागादि घटानेसे मोक्षमार्ग नहीं है ग्रीर रागादि घटाये बिना तत्त्वश्रद्धान—ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग नहीं है। तीनों मिलनेपर साक्षात् मोक्षमार्ग होता है।

# [ लक्षण और उसके दोष ]

ग्रव, इनका निर्देश, लक्षणनिर्देश ग्रीर परीक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं। वहाँ "सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है"—ऐसा नाममात्र कथन वह तो 'निर्देश' जानना। तथा ग्रतिव्याप्ति, ग्रव्याप्ति, ग्रसम्भवपनेसे रहित हो ग्रीर जिससे इनको पहिचाना जाये सो 'लक्षण' जानना; उसका जो निर्देश ग्रर्थात् निरूपण सो 'लक्षणनिर्देश' जानना। वहाँ जिसको पहिचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवा ग्रीरका नाम ग्रलक्ष्य है। सो लक्ष्य व ग्रलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ ग्रतिव्याप्तिपना जानना। जैसे ग्रात्माका लक्षण 'ग्रमूर्त्तत्व' कहा। सो ग्रमूर्तत्वलक्षण लक्ष्य जो ग्रात्मा है उसमें भी पाया जाता है ग्रीर ग्रलक्ष्य जो ग्राका जादिक हैं उनमें भी पाया जाता है; इसलिये यह 'ग्रतिव्याप्त' लक्षण है। इसके द्वारा ग्रात्मांको पहिचाननेसे ग्राकाशादिक भी ग्रात्मा हो जायेंगे यह दोष लगेगा।

तथा जो किसी लक्ष्यमें तो हो और किसीमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशमें पाया जाये—ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ अव्याप्तिपना जानना । जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहा जाये । सो केवलज्ञान किसी आत्मामें तो पाया जाता है किसीमें नहीं पाया जाता, इसलिये यह "अव्याप्त" लक्षण है; इसके द्वारा आत्माको पहिचाननेसे अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा; यह दोष लगेगा ।

तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये—ऐसा लक्षरा जहाँ कहा जाये; वहाँ असम्भवपना जानना। जैसे—आत्माका लक्षरा जड़पना कहा जाये। सो प्रत्यक्षादि प्रमारासे यह विरुद्ध है; क्योंकि यह 'ग्रसम्भव' लक्षरा है; इसके द्वारा ग्रात्मा माननेसे

पुद्गलादिक ग्रात्मा हो जायेंगे, ग्रौर ग्रात्मा है वह ग्रनात्मा हो जायेगा, — यह दोष लगेगा।

इस प्रकार ग्रतिव्याप्त, ग्रव्याप्त तथा ग्रसम्भवी लक्षण हो वह लक्षणामास है। तथा लक्ष्यमें तो सर्वत्र पाया जाये ग्रीर ग्रलक्ष्यमें कहीं न पाया जाये वह सच्चा लक्षण है। जैसे—ग्रात्माका स्वरूप चैतन्य है। सो यह लक्षण सर्व ही ग्रात्मामें तो पाया जाता है, ग्रनात्मामें कहीं नहीं पाया जाता, इसलिये यह सच्चा लक्षण है; इसके द्वारा ग्रात्मा माननेसे ग्रात्मा-ग्रनात्माका यथार्थज्ञान होता है, कुछ दोप नहीं लगता। इस प्रकार लक्षणका स्वरूप उदाहरणमात्र कहा। ग्रव सम्यग्दर्शनादिकका सच्चा लक्षण कहते हैं:—

## [ सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण ]

विपरीताभिनिवेशरिहत जीवादिकतत्त्वार्थश्रद्धान वह सम्यग्दर्शनका खक्षए। है। जीव, अजीव, आस्रव, बन्ब, संवर, निजंरा, मोक्ष—यह सात तत्त्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान—ऐसा हो है, अन्यया नहीं है";—ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थश्रद्धान, तथा विपरीताभिवेश जो अन्यया अभिप्राय उससे रहित सो सम्यग्दर्शन है। यहां विपरीताभिनिवेशके निराकरएके अर्थ 'सम्यक्' पद कहा है, क्योंकि 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसा-वाचक है, वहां श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका अभाव होने पर ही प्रशंसा सम्भव है—ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न हं कि—'तत्त्व' श्रीर 'श्रथं' यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या ? समाधानः—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दको अपेक्षा सहित है, इसलिये जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है श्रीर जिसका जो भाव अर्थात् स्वरूप सो तत्त्व जानना । कारण कि 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होता है । तथा जो जाननेमें श्राये ऐसा 'द्रव्य' व 'गुण्—पर्याय' उसका नाम श्रथं है । तथा 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्धः' तत्त्व श्रथात् अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । यहाँ यदि तत्त्वश्रद्धान हो कहते तो जिसका यह भाव (तत्त्व ) है, उसके श्रद्धान विना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है । तथा यदि श्रथंश्रद्धान ही कहते तो भावके श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान मी कार्यकारी नहीं है । जैसे—किसीको ज्ञान—दर्शनादिक व वर्णादिकका तो श्रद्धान हो—यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परन्तु ज्ञान-दर्शन श्रात्माका स्वभाव है, मैं श्रात्मा हूँ, तथा वर्णादि

पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मुक्तसे भिन्न-ग्रलग पदार्थ है—ऐसा पदार्थका श्रद्धान न हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे 'मैं ग्रात्मा हूँ'—ऐसा श्रद्धान किया, परन्तु ग्रात्माका स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थ-का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित श्रथंका श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी है। ग्रथवा जीवादिकको तत्त्वसंज्ञा भी है ग्रीर ग्रथं संज्ञा भी है, इसलिये ''तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः'' जो तत्त्व सो ही श्रथं, उनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस ग्रथं द्वारा कहीं तत्त्वश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे ग्रीर कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे, वहां विरोध नहीं जानना। इस प्रकार 'तत्त्व' ग्रीर 'ग्रथं' दो पद कहनेका प्रयोजन है। फिर प्रक्त है कि—तत्त्वार्थ तो ग्रनन्त हैं; वे सामान्य ग्रपेक्षासे जीव-ग्रजीवमें सर्व गर्भित हुए; इसलिये दो ही कहना थे या ग्रनन्त कहना थे; ग्रास्रवादिक तो जीव-ग्रजीवहीके विशेष हैं, इनको ग्रलग कहनेका प्रयोजन क्या ?

## [ तत्त्वार्थ सात ही क्यों ? ]

समाधान:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो सामान्यसे या विशेषसे जैसे सर्व पदार्थींका जानना हो, वैसे ही कथन करते; वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका श्रद्धान करनेसे मोक्ष हो श्रीर जिनका श्रद्धान किये बिना मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ निरूपण किया है। सो जीव-ग्रजीव यह दो तो बहुत द्रव्योंकी एक जाति ग्रपेक्षा सामान्यरूप तत्त्व कहे। यह दोनौं जाति जाननेसे जीवको अपना-परका श्रद्धान हो, तब परसे भिन्न अपनेको जाने, अपने हितके अर्थ मोक्षका उपाय करे, और अपनेसे भिन्न परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । इस-लिये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है भ्रौर दो जातियाँ जाने बिना भ्रपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय करता है। परद्रव्यमें रागद्वेषरूप होकर प्रवर्ते, तब मोक्षमार्गमें कैसे प्रवर्ते ? इसलिये इन दो जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह दो सामान्य तस्व तो भ्रवस्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा भ्रास्रवादि पाँच कहे, वे जीव-पृद्गलकी पर्याय हैं; इसलिये यह विशेषरूप तस्व हैं; सो इन पाँच पर्यायोंको जाननेसे मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होता है। वंहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, इसलिये मोक्षका श्रद्धान करना।

तथा मोक्षका उपाय संवर-निर्जरा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे संवर-निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते; इसलिये संवर-निर्जराकां श्रद्धान करना। तथा संवर-निर्जरा तो ग्रभाव लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका श्रभाव करना है उनको पहि वानना चाहिये। जैसे-क्रोघका अभाव होनेपर क्षमा होती है, सो क्रोघको पहिचाने तो उसका अभाव करके क्षमारूप प्रवर्त्तन करे। उसी प्रकार ग्रास्नवका भ्रभाव होनेपर संवर होता है ग्रीर बंघका एकदेश ग्रभाव होनेपर निर्जरा होती है, सो ग्रास्नव बन्धको पहिचाने तो उनका नाश करके संवर-निर्जरारूप प्रवर्तन करे; इसलिये ग्रास्नव-बन्धका श्रद्धान करना। इस प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्षमागं होता है, इनको न पहिचाने तो मोक्षकी पहिचान बिना उसका उराय किसलिये करे ? संवर-निर्जराकी पहिचान बिना उनमें कैसे प्रवत्तंन करे ? आस्रव-बन्धकी पहिचान बिना उनका नाश कैसे करे ? -- इस प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान न होने पर मोक्षमार्ग नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थं ग्रनन्त हैं, उनका सामान्य-विशेषसे ग्रनेकप्रकार प्ररूपण हो, परन्तु यहाँ एक मोक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिअपेक्षा सामान्यतत्त्व श्रीर पाँच पर्यायरूप विशेषतत्त्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे। इनके यथार्थं श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है। इनके सिवा औरोंका श्रद्धान हो या न हो या अन्यथा श्रद्धान हो, किसीके आधीन मोक्ष-मार्गं नहीं है ऐसा जानना। तथा कहीं पुण्य-पाप सहित नवपदार्थं कहे हैं, सो पुण्य-पाप श्रास्रवादिकके ही विशेष हैं, इसलिये सात तत्त्वोमें गिमत हुए । अथवा पुण्य-पापका श्रद्धान होने पर पुण्यको मोक्षमार्ग न माने या स्वच्छन्दी होकर पापरूप न प्रवर्ते, इसलिये मोक्षमागंमें इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्त्व विशेषके विशेष मिलाकर नव पदार्थं कहे, तथा समयसारादिमें इनको नवतत्त्व भी कहा है।

फिर प्रश्न:—इनका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य श्रव-लोकनमात्र श्रीर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनके एकार्यपना किस प्रकार सम्भव है ?

उत्तर:—प्रकरणके वश्चसे घातुका अर्थ अन्यथा होता है। सो यहाँ प्रकरण मोक्षमागंका है, उसमें 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र नहीं ग्रहण करना; क्योंकि चक्षु-अचक्षु दर्शनसे सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टिके समान होता है, कुछ इससे मोक्षमागंकी प्रवृत्ति-अप्रवृत्ति नहीं होती। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यग्दृष्टिहीके होता है, इससे मोक्षमागंकी प्रवृत्ति होती है; इसलिये 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रह्ण करना। फिर प्रश्नः—यहाँ विपरोताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या ?

समाधानः—श्रिभिनिवेश नाम श्रिभिप्रायका है। सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका श्रिभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। तत्त्वार्थं-श्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र हो नहीं है; वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि—जीव-अजीवको पहिचानकर अपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा आस्रवको पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंघको पहिचानकर उसे अहित माने, तथा संवरको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जराको पहिचानकर उसे हितका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जराको पहिचानकर उसे हितका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसको अपना परमहित माने।—ऐसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है; उससे उलटे अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान होनेपर इसका अभाव होता है; इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है—ऐसा यहाँ कहा है।

श्रथवा किसीके श्राभासमात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, परन्तु श्रभिप्रायमें विप-रीतपना नहीं छूटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त श्रभिप्रायसे ग्रन्यथा श्रभिप्राय श्रंतरंगमें पाया जाता है तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जैसे—द्रव्यालगो मुनि जिनवचनोंसे तत्त्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्रित क्रियाश्रोंमें ग्रहंकार तथा पुण्यास्रवमें उपादेय-पना इत्यादि विपरीत श्राभिप्रायसे मिथ्यादृष्टि हो रहता है; इसलिये जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दर्शन है । इस प्रकार विपरीताभिनिवेशरिहत जीवादि तत्त्वार्थोंका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । वही तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—"तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्" ।।१—२।। तत्त्वार्थोंका श्रद्धान वही सम्यग्दर्शन है । तथा सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रोंकी टीका है, उसमें तत्त्वादिक पदोंका ग्रर्थं प्रगट लिखा है तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके श्रनुसार यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना ।

तथा पुरुषाय सिद्ध युपायमें भी इसी प्रकार कहा है-

जीवाजं वादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्चच्यम् । श्रद्धानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ।। २२ ॥

श्रर्थः — विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-ग्रजीवादि तस्वार्थोंका श्रद्धान सदा-काल करना योग्य है। यह श्रद्धान ग्रात्माका स्वरूप है, दर्शनमोह उपाधि दूर होनेपर प्रगट होता है, इसलिये भ्रात्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानमें प्रगट होता है, पश्चात् सिद्ध श्रवस्थामें भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है—ऐसा जानना।

तत्त्रार्थश्रद्धान लक्षणमें अन्याप्ति, अतिन्याप्ति और असम्भवदोषका परिहार

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि—ितयँचादि तुच्छन्नानी कितने ही जीव सात-तत्त्वोंका नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रमें कही है; इसलिये तुमने तत्त्वार्थश्रद्धानपना सम्यक्त्वका लक्षण कहा उसमें प्रव्याप्तिदूषण लगता है।

समाघात:--जीव-म्रजीवादिकके नामादिक जानो या न जानो या म्रन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्तव होता है। वहाँ कोई सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है, कोई विशेषरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छज्ञानी तियँचादिक सम्यग्दृष्टि हैं वे जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। जैसे-कोई तियँच अपना तथा श्रीरोंका नामादिक तो नहीं जानता परन्तु श्रापहीमें अपनत्व मानता है, श्रीरोंको पर मानता है; उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-ग्रजीवका नाम नहीं जानता, परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप ग्रात्मा है उसमें तो ग्रपनत्व मानता है ग्रीर जो शरीरादि हैं उनको पर मानता है-ऐसा श्रद्धान उसके होता है वही जीव-श्रजीवका श्रद्धान है। तथा जैसे वही तियँच सुखादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्थाको पहिचानकर उसके अर्थ आगामी दु:खके कारणको पहिचानकर उसका त्याग करना चाहता है; तथा जो दु:खका कारण वन रहा है, उसके अभावका उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष-श्रवस्थाका श्रद्धान करता हुग्रा उसके ग्रर्थ ग्रागामी बन्घका कारण जो रागादिक ग्रास्नव उसके त्यागरूपसंवर करना चाहता है, तथा जो संसार दु:खका कारण है, उसकी शुद्धभावसे निर्जरा करना चाहता है। इसप्रकार ग्रास्नवादिकका उसके श्रद्धान है। इस-प्रकार उसके भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो, तो रागादि त्यागकर शुद्धभाव करनेकी चाह न हो। वही कहते हैं:--

यदि जीव ग्रजीवकी जाति न जानकर ग्राप-परको न पहिचाने तो परमें रागादिक कैसे न करे ? रागादिकको न पहिचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे ? वे रागादिक ही श्रास्तव हैं। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन रागादिकका फल वही बंध है। तथा रागादिरहित परिएामको पहिचानता है तो उसरूप होना चाहता है। उस रागादिरहित परिएामहीका नाम संवर है। तथा पूर्व संसार श्रवस्थाके कारएकी हानिको पहिचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरएगदिसे शुद्धभाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार श्रवस्थाका कारएग कमें है उसकी हानि वही निर्जरा है। तथा संसार श्रवस्थाके श्रभावको न पहिचाने तो संवर-निर्जराह्मप किसलिये प्रवर्ते ? उस संसार श्रवस्थाका श्रभाव वही मोक्ष है। इसलिये सातों तस्वोंका श्रद्धान होनेपर ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तस्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तियँचादि सम्यग्दृष्टिके होती ही है; इसलिये उसके सात तस्वोंका श्रद्धान पाया जाता है ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरएका क्षयोपशम थोड़ा होनेसे विशेषहूपसे तस्वोंका ज्ञान न हो, तथापि दर्शनमोंहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तस्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट होती है। इस प्रकार इस लक्षएमें श्रव्याप्ति दूषगा नहीं है।

फिर प्रश्नः—जिस कालमें सम्यग्दृष्टि विषयकषायों के कार्यमें प्रवर्तता है उस कालमें सात तस्वोंका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? ग्रीर सम्य-क्तव रहता ही है, इसिलये उस लक्षणमें श्रव्याप्ति दूषण श्राता है ?

समाधान:—विचार है वह तो उपयोगके ग्राधीन है। जहाँ उपयोग लगें उसीका विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीतिरूप है; इसलिये ग्रन्यन्नेयका विचार होनेपर व सोना ग्रादि क्रिया होनेपर तत्त्वोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है। जैसे—किसी रोगी मनुष्यको ऐसी प्रतीति है कि—मैं मनुष्य हूँ, तियँचादि नहीं हूँ; मुक्के इस कारणसे रोग हुग्रा है, सो ग्रव कारण मिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना। तथा वही मनुष्य ग्रन्य विचारादिरूप प्रवत्तंता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस ग्रात्माको ऐसी प्रतीति है कि—मैं ग्रात्मा हूँ, पुदुगलादि नहीं हूँ, मेरे ग्रास्नवसे बन्ध हुग्रा है, सो ग्रव संवर करके, निर्जरा करके मोक्षरूप होना। तथा वही ग्रात्मा ग्रन्य विचारादिरूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है।

फिर प्रश्न है कि—ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंध होनेके कार्णोंमें कैसे

उत्तर: —ं-जैसे वही मनुष्य किसी कारणके वश रोग बढ़नेके कारणोंमें भी प्रवर्तता है, व्यापारादिक कार्य व क्रोबादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता; उसी प्रकार वही ग्रात्मा कर्म उदय निमित्तके वश वन्त्र होनेके कारणोंमें भी प्रवर्तता है, विषय सेवनादि कार्य व क्रोबादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय ग्रागे करेंगे। इस प्रकार सप्त तत्त्वका विचार न होने पर भी श्रद्धानका सदुभाव पाया जाता है, इसलिये वहाँ ग्रव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्नः—उच्च दशामें जहाँ निर्विकल्प ग्रात्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तत्त्वादिकके विकल्पका भी निषेच किया है। सो सम्यक्त्वके लक्षण्का निषेच करना कैसे सम्भव है ? ग्रीर बुहाँ निषेच सम्भव है तो ग्रव्याप्ति दूषण ग्राया।

उत्तर:—निचली दशामें सप्त तस्वोंके विकल्पोंमें उपयोग लगाया, उससे प्रतीतिको हढ़ किया ग्रौर विपयादिक उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाये। तथा कार्य सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निपेष करते हैं; इसलिये जहाँ प्रतीति भी हढ़ हुई ग्रौर राग्रदिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमानेका खेद किस् लिये करें? इसलिये वहाँ उन विकल्पोंका निपेष किया है। तथा सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका तो निपेष नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ायी हो तो इस लक्षणका निपेष किया कहा जाये, सो तो है नहीं। सातोंतस्वोंकी प्रतीति वहाँ भी वनी रहती है; इसलिये यहाँ अव्यासिपना नहीं है।

फर प्रश्न है कि—छ्दास्थके तो प्रतीति—ग्रप्नतीति कहना सम्भव है, इसलिये वहाँ सप्त तत्त्वोंको प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हमने माना, परन्तु केवली—सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, वहाँ सप्त तत्त्वोंको प्रतीति कहना सम्भव नहीं है ग्रीर उनके सम्यक्त्वगुण पाया हो जाता है, इसलिये वहाँ उस लक्षण-का ग्रव्याप्तिपना ग्राया ?

समावान:—जैसे छ्वास्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है, उसी प्रकार केवली—सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त-तत्त्वोंका स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवलज्ञान द्वारा जाना; वहाँ प्रतीतिका प्रमावगाद्यना हुआ; इसीसे प्रमावगाद सम्यक्त कहा। जो पहले श्रद्धान किया था, उसको भूठ जाना होता तो वहाँ अप्रतीति होती; सो तो जैसा सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान

छत्रस्थके हुग्रा था, वैसा ही केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है, इसलिये ज्ञानादिक-की हीनता-ग्रिंघकता होनेपर भी तियँचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्तवगुण समान ही कहा है। तथा पूर्व ग्रवस्थामें यह माना था कि—संवर-निर्जरासे मोक्षका उपाय करना। पश्चात् मुक्त ग्रवस्था होनेपर ऐसा मानने लगे कि—संवर-निर्जरासे हम।रे मोक्ष हुग्रा। तथा पहले ज्ञानकी होनतासे जीवादिकके थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात् केवलज्ञान होनेपर उनके सर्व विशेष जाने, परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छन्नस्थके पाया जाता है वैसा ही केवलीके पाया जाता है। तथा यद्धपि केवली-सिद्धभगवान ग्रन्य पदार्थोंको भी प्रतीति सिह्त जानते हैं तथापि वे पदार्थं प्रयोजनभूत नहीं हैं; इसलिये सम्यक्तवगुणमें सप्त तत्त्वोंहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली-सिद्धभगवान रागादिह्म नहीं परिणमित होते, संसार अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका वल जानना।

फिर प्रश्न है कि—सम्यग्दर्शनको तो सोक्षमार्ग कहा था, मोक्षमें इसका सद्भाव कैसे कहते हैं ?

उत्तर:—कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होनेपर भी नष्ट नहीं होता। जैसे—िकसी वृक्षके किसी एक शाखासे भ्रनेक शाखायुक्त भ्रवस्था हुई; उसके होनेपर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसी भ्रात्माके सम्यक्त्वगुण्से भ्रनेकगुण्युक्त मुक्त भ्रवस्था हुई, उसके होनेपर सम्यक्त्वगुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली-सिद्धभगवानके भी तस्वार्थश्रद्धानखझण ही सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है।

फिर प्रश्तः — मिथ्यादृष्टिके भी तत्त्वश्रद्धान होता है ऐसा शास्त्रमें निरूप्ण है। प्रवचनसारमें ग्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रकार्यकारो कहा है; इसलिये सम्य-क्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहने पर उसमें ग्रतिब्याप्ति दूषण लगता है ?

समाघान:— निथ्यादृष्टिके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिक्षेपसे कहा है— जिसमें तत्त्वश्रद्धानका गुए। नहीं, श्रीर व्यवहारमें जिसका नाम तत्त्वश्रद्धान कहा जाये; वह मिथ्यादृष्टिके होता है; श्रयवा ग्रागम द्रव्य निक्षेपसे होता है— तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रोंका श्रम्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करनेमें उपयोग नहीं लगाता है ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यवत्वका लक्ष्मण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपसे कहा है। ऐसा गुए। सिहत सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टिके कदाचित् नहीं होता।

तथा ग्रात्मज्ञानजून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है वहाँ भी वही ग्रर्थ जानना। जिसके सच्चे जीव-म्रजीवादिका श्रद्धान हो उसके ग्रात्मज्ञान कैसे नहीं होगा? होता हो होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्यादृष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिये उस लक्षणमें ग्रतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता।

तथा जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो ग्रसम्भवी भी नहीं है; क्योंकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्वका यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता-सहित है।

इस प्रकार अन्याप्ति, अतिन्याप्ति, श्रसम्भवपनेसे रहित सर्व सम्यग्दृष्टियोंमें तो पाया जाये और किसी मिथ्यादृष्टिमें न पाया जाये—ऐसा सम्यग्दर्शनका सचा लक्षगा तत्त्वार्थश्रद्धान है।

#### [ सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय ]

फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि—यहाँ सातों तस्त्रों के श्रद्धानका नियम कहते हैं। सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं परसे भिन्न अपने श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहते हैं। समयसारमें \* ''एकत्वे नियतस्य'' इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि—इस प्रात्माका परद्रव्यसे भिन्न अवलोकन वही नियमसे सम्यक्त्वंग है; इसिलये नवतस्त्वकी संतितको छोड़कर हमारे यह एक ग्रात्मा ही हो ग्रो। तथा कहीं एक ग्रात्माके निश्चय-हीको सम्यक्त्व कहते हैं। पुरुषार्थसिद्धच पायमें × ''दर्शनमात्मविनिश्चितिः'' ऐसा पद है, सो उसका यही ग्रर्थ है। इसिलये जीव-ग्रजीवहीका व केवल जीवहीका श्रद्धान होने-पर सम्यक्त्व होता है; सातोंके श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा किसिलये लिखते ?

समाघान:-परसे भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आस्रवादिकके श्रद्धानसे रिहत होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है, तो मोक्षके श्रद्धान विना किस

एकत्वे नियतस्य-शुद्धनयतो न्याप्तुर्यदस्यात्मनः ।
 पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रन्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥
 सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।
 तन्मुक्तवानवतस्त्रसन्तित मिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥
 ( जीवाजीव अ० कल्लक्ष-६ )

त्र्ज्ञनमात्मविनिश्चितरात्मपरिज्ञानमिष्यते वोघः ।
 श्यितरात्मिन चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति वन्यः ॥

प्रयोजनके भ्रथं ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जराके श्रद्धान बिना रागादिकरहित होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? श्रास्रव-कंधके श्रद्धान विना पूर्व ग्रवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये ग्रास्रवादिकके श्रद्धानरहित ग्राप-परका श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि ग्रास्रवादिकके श्रद्धानसहित होता है, तो स्वयमेव ही सातों तस्वोंके श्रद्धानका नियम हुग्रा। तथा केवल ग्रात्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना ग्रात्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये ग्रजीवका श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत् श्रास्नवादिकका भो श्रद्धान होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्त्वोंके ही श्रद्धानका नियम जानना । तथा ग्रास्रवादिकके श्रद्धान बिना ग्राप-परका श्रद्धान व केवल ग्रात्माका श्रद्धान सच्चा नहीं होता; क्योंकि भ्रात्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-श्रशुद्ध पर्यायसहित है। जैसे-तन्तु अवलोकन बिना पटका श्रवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-श्रशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना श्रात्म-द्रव्यका श्रद्धान नहीं होता; उस शुद्ध-ग्रशुद्ध ग्रवस्थाको पहिचान ग्रास्रवादिकको पहि-चानसे होती है। तथा ग्रास्रवादिकके श्रद्धान बिना ग्राप-परका श्रद्धान व केवल ग्रात्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, श्राप है सो श्राप है ही, पर है सो पर है। तथा घास्रवादिकका श्रद्धान हो तो घास्रव-बंधका ग्रभाव करके संवर-निर्जरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे। तथा जो भ्राप-परका भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजनके ध्रथं कराते हैं; इसलिये ध्रास्रवादिकके श्रद्धानसहित ध्राप-परका जानना व श्रापका जानना कार्यकारी है।

यहाँ प्रश्न है कि—ऐसा है तो शास्त्रोंमें ग्राप-परके श्रद्धानको व केवल ग्रात्माके श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा नवतत्त्वकी संतित छोड़कर हमारे एक ग्रात्माही होग्रो—ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ?

समाधानः—जिसके सच्चा ग्राप-परका श्रद्धांन व ग्रात्माका श्रद्धांन हो, उसके सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तत्त्वोंका श्रद्धान हो उसके ग्राप-परका व ग्रात्माका श्रद्धान होता ही होता है—ऐसा परस्पर ग्रविनाभावी-पना जानकर ग्राप-परके श्रद्धानको या ग्रात्मश्रद्धानहींको सम्यक्त्व कहा है। तथा इस छलसे कोई सामान्यरूपसे ग्राप-परको जानकर व ग्रात्माको जानकर कृतकृत्यपना माने, तो उसके भ्रम है; क्योंकि ऐसा कहा है—''निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्''। इसका श्रयं यह है कि—विशेष रहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है; इसिल्ये

प्रयोजनभूत आख़वादिक विशेषों सहित आप-परका व आत्माका श्रद्धान करना योग्य है; अयवा सातों तस्वार्थों अद्धानसे रागादिक मिटाने अर्थ परद्रव्यों को मिन्न भाता है व अपने आत्माहीको भाता है, उसके प्रयोजनकी सिद्धि होती है; इसलिये मुख्यतासे भेदिवज्ञानको व आत्मज्ञानको कार्यकारी कहा है। तथा तस्वार्थ-श्रद्धान किये विना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है; क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेका है, सो आख़वादिक- के श्रद्धान विना यह प्रयोजन भासित नहीं होता, तब केवल जाननेहीसे मानको बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नवतस्व संतितका छोड़ना कहा है; सो पूर्वमें नवतस्वके विचारसे सम्यव्यंत्र हुआ, परचात् निवकत्य दशा होनेके अर्थ नवतस्वोंके भी विकल्प छोड़नेकी चाह की। तथा जिसके पहले ही नवतस्वों- का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़नेका क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाये जाते हैं उन्हींका त्यान करो। इस प्रकार आप-परकेश्रद्ध नमें व आत्मश्रद्धानमें साततस्वोंके श्रद्धानकी सापेक्षता पायी जाती है, इसलिये तस्तार्यश्रद्धान सम्यक्तका जलए। है।

फिर प्रश्न है कि—कहीं शास्त्रोंमें ग्ररिहन्तदेव, निर्ग्रन्य गुरु, हिंसारहित वर्मके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है ?

समावान:— अरहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेव।दिकका श्रद्धान दूर होनेके कारण गृहीतिमिय्यात्वका अभाव होता है; उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। सर्वया सम्यक्त्वका लक्षण यह नहीं है; क्योंकि द्रव्यक्तिगी मुनि आदि व्यवहारवर्मके वारक मिय्यादृष्टियोंके भी ऐसा श्रद्धान होता है। श्रयवा जैसे अणुव्रत, महाव्रत होनेपर तो देशचारित्र, सकलचारित्र हो या न हो, परन्तु अणुव्रत, महाव्रत हुए विना देशचारित्र, सकलचारित्र कदाचित् नहीं होता; इसकिये इन व्रतोंको अन्वयस्प कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अरहन्त देवादिक-का श्रद्धान होनेपर तो सम्यक्त्व हो या न हो, परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान हुए दिना तस्त्रार्थ श्रद्धानस्य सम्यक्त्व कदाचित् नहीं होता; इसकिये अरहन्तादिकके श्रद्धानको अन्वयस्प कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है। इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। अथवा जिसके तस्त्रार्थश्रद्धान हो, उसके सच्चे अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता ही होता है। तस्त्रार्थश्रद्धान विना पक्षसे अरहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु ययावत् स्वरूपको पहिचान सहित्र श्रद्धान नहीं होता। तथा जिसके सच्चे अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता हो होता है। उसके तस्त्रश्रद्धान होता हो होता है। इसके तस्त्रश्रद्धान होता हो होता है; इयोंकि अरिहन्तादिकका स्वरूपका श्रद्धान हो, उसके तस्त्रश्रद्धान होता है। होता है; क्योंकि अरिहन्तादिकका स्वरूप पहिचाननेसे जीव-श्रजीव-श्रान्नवादिकको

पहिचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर ग्रविनाभावी जानकर कहीं ग्ररहन्तादिकके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि—नारकादि जीवोंके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है श्रीर उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्यक्त्व होनेपर श्ररहन्तादिकका श्रद्धान होता ही होता है ऐसा नियम सम्भव नहीं है ?

समाघान:—सप्तत्त्वोंके श्रद्धानमें श्ररहन्तादिकका श्रद्धान गिंभत है; क्योंकि तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्षतत्त्व तो श्ररहन्त-सिद्धका लक्षण है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यको उत्कृष्ट माने ही माने; इसलिये उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, श्रीरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुग्रा। तथा मोक्षके कारण संवर-निर्जरा हैं, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; श्रीर संवर-निर्जराके घारक मुख्यतः मुनि हैं; इसलिये मुनिको उत्तम माना, श्रीरको नहीं माना, वही गुरुका श्रद्धान हुग्रा। तथा रागादिक रहित भावका नाम श्रिहंसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, श्रीरको नहीं मानते, वही धर्मका श्रद्धान हुग्रा। इस प्रकार तत्त्वश्रद्धानमें गिंभत श्रर-हन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है। श्रथवा जिस निमित्तसे इसके तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, उस निमित्तसे श्ररहन्तादेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यक्त्वमें देवादिकके श्रद्धानका नियम है।

फिर प्रक्त है कि—िकतने ही जीव ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके गुएा पहिचानते हैं श्रीर उनके तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसिलये जिसके सच्चा श्ररहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है—ऐसा नियम सम्भव नहीं है ?

समाधानः—तस्वश्रद्धान बिना श्ररहन्तादिकके छियालीस ग्रादि गुगा जानता है वह पर्यायाश्रित गुगा जानता है; परन्तु भिन्न-भिन्न जीव-पुद्गलमें जिसप्रकार सम्भव हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहिचानता, इसिलये सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता; क्योंकि जीव-ग्रजीव जाति पहिचाने बिना श्ररहन्तादिकके ग्रात्माश्रित गुगोंको व शरीराश्रित गुगोंको भिन्न-भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो श्रपने ग्रात्माको परद्रव्यसे भिन्न कैसे न माने ? इसिलये प्रवचनसारमें ऐसा कहा है:—

जो जाणिद अरहंतं दन्वचगुणचपन्जयचेहिं। सो जाणिद अप्पाणं मोहो खल्लु जादि तस्स ल्यं।। ८०॥ इसका अर्थ यह है कि—जो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जानता है वह आत्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता है; इसलिये जिसके जीवादिक तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके अरहन्तादिकका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। तथा मोक्षादिक तत्त्वके श्रद्धान विना अरहन्तादिकका माहात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लौकिक अतिशयादिसे अरहन्तका, तपश्चरणादिसे गुरुका और पर जीवोंकी अहिंसादिसे धर्मकी महिमा जानता है, सो यह पराश्चितभाव हैं। तथा आत्माश्चित भावोंसे अरहन्तादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान होनेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सच्चा अरहंतादिकका श्रद्धान हो उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है—ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणिनर्देश किया।

यहाँ प्रश्न है कि—सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान व ग्राप-परका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान व देवगुरुधर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा। तथा इन सर्व लक्षणोंकी परस्पर एकता भी दिखायी सो जानी; परन्तु ग्रन्य-ग्रन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन क्या ?

उत्तर:--यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दिष्टिसे एक लक्षण ग्रहण करनेपर चारों लक्षणोंका ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर ग्रन्य-अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तस्वार्यश्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन है कि—इन तत्त्वोंको पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व ग्रपने हित-ग्रहितका श्रद्धानं करे तव मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । तथा जहाँ ग्राप-परका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तत्त्वार्यश्रद्धानका प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। जीव-ग्रजीवके श्रद्धानका प्रयोजन ग्राप-परका भिन्न श्रद्धान करना है। तथा ग्रास्रवा-दिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है, सो ग्राप-परका भिन्न श्रद्धान होनेपर परद्रव्यमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन ग्राप-परके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध होता जानकर इस लक्षणको कहा है। तथा जहाँ ग्रात्म-श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ ग्राप-परके भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि-ग्रापको ग्राप जानना । ग्रापको ग्राप जानने पर परका भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजनकी प्रवानता जानकर धात्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। तथा जहाँ देवगुरुवर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ वाह्य सावनकी प्रवानता की है; क्योंकि अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान सच्चे तत्त्वार्थ श्रद्धानका कारण है और कुदेवादिक-का श्रद्धान कल्पित तस्वश्रद्धानका कारण है। सो वाह्य कारणकी प्रधानतासे कुदेवा-42

दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके श्रर्थ देवगुरुघर्मके श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्न-भिन्न लक्षण कहे हैं।

यहाँ प्रश्न है कि-यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणको भ्रंगीकार करे ?

समाघान:--मिथ्यात्वकर्मके उपश्मादि होनेपर विपरीताभिनिवेशका श्रभाव होता है। वहाँ चारों लक्षण युगपत् पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूपसे तत्त्वार्थोंका विचार करता है या भ्राप-परका भेदविज्ञान करता है, या भ्रात्मस्वरूपहीका स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञानमें तो नाना-प्रकार विचार होते हैं, परन्तु श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्त्वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिक अभिप्रायसहित करता है। और भेदविज्ञान करता है तो तत्त्व विचारादिके अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है; इसलिये सम्यग्हिष्टिके श्रद्धानमें चारों ही लक्षणोंका भ्रंगीकार है। तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके यह लक्षण श्राभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते । जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंको मानता है, भ्रन्यको नहीं मानता, उनके नाम-भेदादिकको सीखता है, - ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता है, परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता। तथा ग्राप-परके भिन्नपनेकी बातें करे, चितवन करे, परन्तु जैसे पर्यायमें घ्रहंबुद्धि है घोर वस्त्रादिकमें परवुद्धि है, वैसे यात्मामें यहंबुद्धि ग्रीर शरीरादिमें परबुद्धि नहीं होती। तथा यात्माका जिनवचनानु-सार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरूप भ्रापका भ्रापरूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा भ्ररहन्तदेवादिकके सिवा भ्रन्य कुदेवादिकको नहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान नहीं करता; — इस प्रकार यह लक्षणाभास मिध्याद्दिक होते हैं। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है। तथा इन लक्षणाभासोंमें इतना विशेष है कि-पहले तो दैवादिकका श्रद्धान हो, फिर तत्त्वोंका विचार हो, फिर ग्राप-परका चितवन करे, फिर केवल ग्रात्माका चितवन करे। - इस श्रनुक्रमसे साघन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदको भी प्राप्त कर ले। तथा इस मनुक्रमका उल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ ठिकाना नहीं है भीर बुद्धिकी तीवतासे तत्त्वविचारादिमें प्रवर्त्तता है इसलिये भ्रपनेको ज्ञानी जानता है; अथवा तत्त्वविचारमें भी छपयोग नहीं लगाता, आप-परका भेद- विज्ञानी हुआ रहता है; अथवा आप-परका भी ठीक नहीं करता और अपनेको आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराईकी वार्ते हैं, मानादिक कपायके साधन है; कुछ
भी कार्यकारी नहीं हैं। इसलिये जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जबतक सच्चे
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो, तबतक इनको भी अनुक्रमहीसे अंगीकार करना। वही
कहते हैं:—

पहले तो आज्ञादिसे व किसी परीक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोड़कर अर-हन्तदेवादिकका श्रद्धान करना; क्योंकि यह श्रद्धान होनेपर गृहीतिमिथ्यात्वका तो स्रभाव होता है, तथा मोक्षमागंके विघ्न करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दूर होता है। मोक्ष-मार्गका सहायक ग्ररहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है। इसलिये पहले देवादिकका श्रद्धान करना; फिर जिनमतमें कहे जीवादिक तत्त्वींका विचार करना; नाम-लक्षणादि सीखना; क्योंकि इस ग्रम्याससे तत्त्वार्थं श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर ग्राप-परका मिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे; क्योंकि इस अभ्याससे भेदविज्ञान होता है; फिर ग्रापमें ग्रपनत्व मानचेके श्रर्थं स्वरूपका विचार करता रहे; क्योंकि इस मन्याससे मात्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार मनुक्रमसे इनको मंगीकार करके फिर इन्हींमें कभी देवादिकके विचारमें, कभी तत्त्वविचारमें, कभी ग्राप-परके विचारमें, कभी आत्मविचारमें उपयोग लगाये। ऐसे अभ्याससे दर्शनमोह मन्द होता जाये तव कदाचित् सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण वीचमें हो जाये, तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं भी होती, परन्तु मुख्यरूपसे वहुत जीवोंके तो इस अनुक्रमसे कार्यसिद्धि होती है; इसलिये इनको इस प्रकार अंगीकार करना । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणोंको मिलाये, परचात् वहुत पुरुषोंके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो न हो । इसे तो उपाय करना । उसी प्रकार सम्यक्तवका धर्थी इन कारणोंको मिलाये, पश्चात् वहत जीवोंके तो सम्यक्तवकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो नहीं भी हो। परन्तु इसे तो अपनेसे वने वह उपाय करना ।—इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया।

यहाँ प्रवत है कि—सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया सो कारण क्या ?

समाधान:—तुच्छ वृद्धियोंको अन्य लक्षणमें प्रयोजन प्रगट भासित नहीं होता व भ्रम उत्पन्न होता है। भीर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें प्रगट प्रयोजन भासित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है। वही बतलाते हैं:-

देव-गूर-धर्मके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि-स्ररहन्तदेवा-दिकको मानना, श्रीरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। वहाँ जीव-श्रजीवका व बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो, व जीवादिकका श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धानमें सन्तुष्ट होकर ग्रपनेको सम्यक्त्वी माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, ग्रन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, -- ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा भ्राप-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह मासित हो कि भ्राप-परका ही जानना कार्यकारी है; इसीसे सम्यक्त्व होता है। वहाँ ग्रास्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न हो व श्रास्त्रवादिकका श्रद्धान हुए विना इतना ही जाननेमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा ग्रात्मश्रद्धानमें तुच्छ बुद्धियोंको यह भासित हो कि म्रात्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्तव होता है। वहाँ जीव-म्रजीवादिका विशेष व मास्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनको सिद्धि न हो, व जीवादिकके विशेष व श्रास्रवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचारसे अपनेको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड्नेका उद्यम न करे। इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य नहीं किया। तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें जीव-म्रजीवादिकका व म्रास्रवादिकका श्रद्धान होता है, वहाँ सर्वंका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है तब मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि हो । तथा यह श्रद्धान होनेपर सम्यक्तवी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं होता । श्रास्रवादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है । भ्रथवा तस्वार्थश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व ग्राप-परका श्रद्धान व ग्रात्मश्रद्धान गिभत होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियोंको भी भासित होता है, तथा अन्य लक्षणमें तत्त्वार्थश्रद्धानका गिभतपना विशेष बुद्धिमान हों उन्हींको भासित होता है, तुच्छ बुद्धियोंको नहीं भासित होता, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। ग्रथवा मिथ्या-दिष्टिके ग्रामासमात्र यह हों, वहाँ तत्त्वार्थोंका विचार तो शी घ्रतासे विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण होता है, श्रन्य लक्षण शीघ्र कारण न हों, व विपरीताभिनिवेशके भी कारण हो जायें। इसलिये यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थोंका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण-

निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस ग्रात्माके स्वभावमें पाया जाता है वही सम्यक्त्वी जानना।

#### [ सम्यक्तको मेद कीर उनका स्वह्म ]

भव, इस सम्यक्तवके भेद वतलाते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय-व्यवहारका भेद वतलाते हैं —विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप ग्रात्माका परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्तव है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्तवका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्त्व है। क्योंकि कारणमें कार्यका उपचार किया है, सो उपचारहीका नाम व्यवहार है। वहाँ सम्यन्दृष्टि जीवके देव-गुरु-वर्मादिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका ग्रभाव है। यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय-सम्यक्तव है ग्रीर देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्तव है। इस प्रकार एक ही कालमें दोनों सम्यक्त्व पाये जाते हैं। तथा मिच्याहिष्ट जीवके देव-गुरु-वर्मा-दिकका श्रद्धान श्रामासमात्र होता है ग्रीर इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका श्रभाव नहीं होता; इसलिये यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तो है नहीं श्रीर व्यवहारसम्यक्त्व भी ग्रामासमात्र है; क्योंकि इसके देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीतामिनिवेशके ग्रमावको साक्षात् कारण नहीं हुग्रा। कारण हुए विना उपचार सम्भव नहीं है; इस-लिये साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इसके सम्भव नहीं है। अथवा इसके देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप होता है सो विपरीतामिनिवेश रहित श्रद्धानको परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नहीं है, तथापि मुख्यरूपसे कारण है। तया कारणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुख्यरूप परम्परा कारण श्रपेक्षा मिथ्यादृष्टिके भी व्यवहार सम्यक्तव कहा जाता है।

यहाँ प्रश्न है कि—कितने ही शास्त्रोंमें देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानको व तत्त्व-श्रद्धानको तो व्यवहारसम्यक्त्व कहा है श्रीर श्राप-पुरकेर्श्रद्धानको व केवल श्रात्माके श्रद्धानको निश्चयसम्यक्त्व कहा है सो किस प्रकार है ?

समावान:—देव-गुरु-वर्मके श्रद्धानमें तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिमें ग्ररहन्तादिकको देवादिक माने ग्रीर को न माने, उसे देवादिकका श्रद्धानी कहा जाता है, ग्रीर तत्त्वश्रद्धानमें उनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानमें जीवादिक तत्त्वों-का विचार करे उसे तत्त्वश्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पायी जाती है। सो यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव मिध्यादृष्टिके भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा है। तथा आप-परके
श्रद्धानमें व आत्मश्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशरिहतपनेकी मुख्यता है। जो आप-परका
भेदविज्ञान करे व अपने आत्माका अनुभव करे उसके मुख्यक्पसे विपरीताभिनिवेश
नहीं होता; इसलिये भेदविज्ञानीको व आत्मज्ञानीको सम्यग्दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार
मुख्यतासे आप-परका श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये
इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यक्पसे यह
चारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टिके होते हैं, सच्चे सम्यग्दृष्टिके होते हैं। वहाँ आभासमात्र हैं वे तो नियम विमा परम्परा कारण हैं और सच्चे हैं सो नियमक्ष्प साक्षात्
कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहारक्ष्प कहते हैं। इनके निमित्तसे जो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चयसम्यक्त्व है—ऐसा जानना।

फिर प्रश्न:—िकतने हो शास्त्रोंमें लिखा है कि—आत्मा है वही निश्चय-सम्यक्तव है भ्रीर सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ?

समाधानः—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान हुम्रा सो म्रात्माहीका स्वरूप है, वहाँ म्रभेदवुद्धिसे म्रात्मा भीर सम्यक्तवमें भिन्नता नहीं है; इसलिये निश्चयसे म्रात्माहीको सम्यक्तव कहा। म्रन्य सर्व सम्यक्तवको निमित्तमात्र हैं व भेद कल्पना करने पर म्रात्मा भीर सम्यक्तवके भिन्नता कही जाती है इसलिये म्रन्य सर्व व्यवहार कहे हैं—पैसा जानना। इस प्रकार निश्चयसम्यक्तव भीर व्यवहारसम्यक्तवसे सम्यक्तवके दो भेद होते हैं।

तथा अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञासम्यक्तवादि सम्यक्तवके दस भेद किये हैं, वह आत्मानुशासनमें कहा है:—

# भाज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्स्त्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यांभवमव पुरुम्प्यादिगाढं च ॥ ११॥

श्रयः — जिनग्राज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हुग्रा हो सो आज्ञासम्यक्त्व है। यहाँ इतना जानना — "मुक्तको जिनग्राज्ञा प्रमाण है," इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। ग्राज्ञा पानना तो कारणभूत है। इसीसे यहाँ ग्राज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले जिन-

श्राज्ञा माननेसे पश्चात् जो तत्त्वश्रद्धान हुग्रा सो आज्ञासम्यक्त्व है। इसी प्रकार निर्प्रथ-मार्गके श्रवलोकनसे तत्त्वश्रद्धान हो सो 'मार्गसम्यक्तव है.....

इस प्रकार ग्राठ मेद तो कारण ग्रपेक्षा किये। तथा श्रुतकेवलीके जो तत्त्व-श्रद्धान है उसे श्रवगाद्सम्यक्त्व कहते हैं। केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है उसको परमावगाद्सम्यक्त्व कहते हैं।—ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेकी ग्रपेक्षा किये। इस प्रकार सम्यक्त्वके दस भेद किये। वहां सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थश्रद्धान ही जानना।

तथा सम्यक्त्वके तीन भेद किये हैं:—१-ग्रीपशमिक, २-क्षायोपशमिक, ३-क्षायिक । सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी ग्रपेक्षा किये हैं । वहाँ भ्रौपशमिक सम्यक्त्वके दो भेद हैं—प्रथमोपशम सम्यक्त्व भीर द्वितीयोपशमसम्यक्त्व । वहाँ मिण्याद्दि ग्रुण-स्थानमें करण द्वारा दर्शनमोहका उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । वहाँ इतना विशेष है—ग्रनादि मिण्याद्दिके तो एक मिण्या-त्वप्रकृतिकाही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्रमोहनीय भीर सम्यक्त्वको सत्ता है नहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्वके कालमें मिण्यात्वके परमाणुग्रोंको मिश्रमोहनीयरूप व सम्यक्त्वकोहनीयरूप परिणमित करता है तब तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है; इसलिये ग्रनादि मिण्यादिके एक मिण्यात्व-

१-मार्ग सम्यक्त्वके चाद यहाँ पंहितजीकी स्वहस्त लिखित प्रतिमें छह सम्यक्त्वका वर्णन करनेके लिखे ३ पंक्तियोंका स्थान छोड़ा गया है और फिर वे लिख नहीं पाये। यह वर्णन अन्य प्रन्थोंके अनुसार दिया जाता है:—

<sup>[</sup> तथा उत्कृष्ट पुरुप तीर्श्वकुरादिक उनके पुराणोंके उपदेशसे उत्पन्न जो सम्यग्ज्ञान उससे उत्पन्न आगम समुद्रमें प्रवीण पुरुपोंके उपदेशादिसे हुई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्तव है। मुनिके आचरणके विधानको प्रतिपादन करनेवाला जो आचारसूत्र, उसे मुनकर जो अद्धान करना हो उसे मले प्रकार सूत्रदृष्टि कही है, यह सूत्रसम्यक्तव है। तथा बीज जो गणितज्ञानको कारण उनके द्वारा दर्शनमोहके अनुपम उपशमके वलसे, दुष्कर है जाननेकी गति जिसकी ऐसा पदार्थोंका समूह, उसकी हुई है उपलिव अर्थात् श्रद्धानरूप परिणित जिसके, ऐसा जो क्रिण्यानुयोगका ज्ञानी भन्य, उसके बीजदृष्टि होती है, यह बीजसम्यक्तव जानना। तथा पदार्थोंको संद्येपपनेसे जानकर जो श्रद्धान हुआ सो भली संद्येपष्टि है, यह संक्षेपसम्यक्तव जानना। द्वादशांगवाणीको सुनकर की गई जो रुचि-श्रद्धान उसे हे भन्य, तू विस्तारदृष्टि जान, यह विस्तारसम्यक्तव है। तथा जैनशास्त्रके वचनके सिवा किसी अर्थके निमित्तसे हुई सो अर्थदृष्टि दी, यह प्रथंसम्यक्तव जानना।

प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम होता है। तथा सादिमिध्याद्दिक किसीके तीन प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्त्वकालमें तीनकी सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है श्रीर जिसके मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीयकी उद्देलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसिलये सादि मिथ्यादिष्टके तीन प्रकृतियोंका व एक प्रकृतिका उपशम होता है।

उपशम क्या ? सो कहते हैं:--

ग्रनिवृत्तिकरणमें किये ग्रन्तरकरणविघानसे जो सम्यक्त्वके कालमें उदय धाने योग्य निषेक थे, उनका तो ध्रमाव किया, उनके परमाणु अन्यकालमें उदय आने योग्य निषेकरूप किये। तथा श्रनिवृत्तिकरणमें ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके परचात् उदय धाने योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय न धासकें ऐसे किये। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये भौर उदय न पाया जाये-उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्वसे हुम्रा प्रथमोपशमसम्यक्त्व है, सो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्मुख होने पर सप्तमगुणस्थानमें क्षयोपश्चमसम्यक्त्वसे जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता पायी जाती है। यहाँ भी भ्रन्तरकरण विधानसे व उपशम विधानसे उनके उदयका श्रभाव करता है वही उपशम है। सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्तव सप्तमादि ग्यारहवें गुणस्थान पर्यंत होता है। गिरते हुए किसीके छट्टे, पाँचवें श्रीर चौथे भी रहता है—ऐसा जानना। इस प्रकार उपशमसम्यक्तव दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्तव वर्तमानकालमें क्षायिकवत् निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है, इसलिये अन्तर्मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है। पश्चात् दर्शनमोहका खदय भाता है-ऐसा जानना। इस प्रकार उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा।

तथा जहाँ दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें सम्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, अन्य दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपश्चमसम्यक्त्व होता है। उपश्चमसम्यक्त्वका काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है व सादिमिध्याद्दिके मिध्यात्वगुणस्थानसे व मिश्र-गुणस्थानसे भी इसकी प्राप्ति होती है।

क्षयोपश्चम क्या ? सो कहते हैं:--

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिण्यात्वका अनुभाग है, उसके अनन्तवें

भाग मिश्रमोहनीयका है; उसके ग्रनन्तर्वे भाग सम्यक्तवमोहनीयका है। इनमें सम्यक्तव-मोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यक्तवका घात नहीं होता। किंचित् मलिनता करे, मूलघात न कर सके, इसीका नाम देशघाति है। सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्रमिथ्यात्वके वर्तमान कालमें उदय आने योग्य निषेकोंका उदय हुए विना हो निर्जरा होती है वह तो क्षय जानना, और इन्होंके आगामीकालमें उदय आने योग्य निपेकोंकी सत्ता पायी जाये वही उपशम है, श्रौर सम्यक्त्वमोहनीयका उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है; इसलिये समलतत्त्वार्थश्रद्धान हो वह क्षयोपशमसम्यक्त्व है। यहाँ जो मल लगता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं; उदाहरएा वतलानेके अर्थ चलमलिन अगाढ़पना कहा है। वहाँ व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु ग्ररहन्तदेवादिमें—यह मेरा है, यह ग्रन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लगे सो मिलनपना है। यह शान्तिनाथ शांतिकर्ता हैं इत्यादि भाव सो अगाढ्पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र वतलाये, परन्तु नियमरूप नहीं हैं। क्षयोपशमसम्यक्त्वमें जो नियमरूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि-इसके तत्त्वार्थश्रद्धानमें किसी प्रकारसे समल-पना होता है, इसलिये यह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं हैं। इतचा विशेष है कि-क्षायिकसम्यक्तवके सन्मुख होने पर अन्तर्मु हूर्तकालमात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहाँ दो ही प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है। पश्चात् मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है वहाँ सम्यक्त्व-मोहनीयकी ही सत्ता रहती है। पश्चात् सम्यक्त्वमोहनीयकी काण्डकघातादि क्रिया नहीं करता, वहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि नाम पाता है-ऐसा जानना । तथा इस क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्व-मिश्रमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। सम्यक्त्वमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम हैं, स्वरूपमें भेद नहीं है। तथा यह क्षयोपशमसम्यक्तव चतुर्थादि सप्तमगुरास्थान पर्यन्त पाया जाता है। इस प्रकार क्षयोपशमसम्यक्तवका स्वरूप कहा।

तथा तीनों प्रकृतियोंके सर्वथा सर्व निषेकोंका नाश होनेपर ग्रत्यन्त निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान हो सो क्षायिकसम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि चार गुग्गस्थानोंमें कहीं क्षयोपशम सम्यग्द्दिको इसको प्राप्त होती है। कैसे होती है? सो कहते हैं:—प्रथम तीन करण द्वारा वहाँ मिथ्यात्वके प्रसाणुग्रोंको मिश्रमोहनीय व सम्यक्त्वमोहनीय-

क्प परिग्रामित करे व निर्जरा करे, —इस प्रकार मिन्यात्वकी सत्ता नाश करे। तथा मिश्रमोहनीयके परमागुश्रोंको सम्यक्त्वमोहनीयक्प परिग्रामित करे व निर्जरा करे, — इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे। तथा सम्यक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें श्राकर खिरें, उसकी बहुत स्थित श्रादि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये। जहाँ अन्तमुं हूर्त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्द्दि हो। तथा श्रमुक्रमसे इन निषेकोंका नाश करके क्षायिकसम्यग्द्दि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कमंके श्रभावसे निर्मल है व मिन्यात्वरूप रंजवाके श्रभावसे वीतराय है; इसका नाश नहीं होता। जबसे उत्पन्न हो तबसे सिद्धश्रवस्था पर्यन्त इसका सद्भाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यक्त्वका स्वरूप कहा। ऐसे तीन भेद सम्यक्त्वके हैं।

तथा अनन्तानुबन्धी कषायकी सम्यक्त्व होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या तो भ्रप्रशस्त उपशय होता है, या विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशय-विघानसे उपशम हो, उसका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयका भ्रभाव उसका नाम श्रप्रशस्त उपशय है। सो श्रवन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होता ही वहीं, श्रन्य मोहकी प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका ग्रप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन करण द्वारा श्रनन्तानुवंधीके परमाणुत्रोंको श्रन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिएमित करके उनकी सत्ता नाश करें, उसका नाम विसंयोजन है। इनमें प्रथमोपराम सम्यक्त्वर्भे तो भ्रनन्तानुबंधीका भ्रप्रशस्त उपराम ही है। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले भ्रनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होती है,-ऐसा नियम कोई श्राचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। तथा क्षयोप-शम सम्यक्त्वमें किसी जीवके भ्रप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है। तथा क्षायिकसम्यक्तव है सो पहले भ्रवन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होता है ऐसा जावना । यहाँ यह विशेष है कि-उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वीके भ्रनन्तानुबंधीके विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुम्रा था, वह फिर मिथ्यात्वमें भ्राये तो भ्रनन्तानुबंधीका वंघ करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सद्भाव होता है। ग्रौर श्रायिकसम्यग्दृष्टि सिथ्या-त्वमें म्राता नहीं है, इसलिये उसके म्रनन्तानुबंघीकी सत्ता कदाचित् नहीं होती।

यहाँ प्रश्न है कि-अवन्तानुबंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है, सो चारित्रका घात करे, इससे सम्यक्तका घात किस प्रकार सम्भव है ?

समाधान:—म्रवन्तानुबंधीके उदयसे क्रोधादिरूप परिगाम होते हैं, कुछ म्रतस्वश्रद्धान नहीं होता; इसलिये म्रवन्तानुबंधी चारित्रहोका घात करती है, सम्यक्त्वका घात नहीं करती। सो परमार्थसे है तो ऐसा हो, परन्तु अनन्तानुवंधीके उदयसे जैसे कोघा-दिक होते हैं वैसे कोघादिक सम्यक्त्व होनेपर नहीं होते—ऐसा निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे—असपनेकी घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परन्तु असपना होनेपर एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसिलये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी असपनेका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्वका घातक तो दर्शनमोह है, परन्तु सम्यक्त्व होनेपर अनन्तानुवंधी कषायोंका भी उदय नहीं होता, इसिलये उपचारसे अनन्तानुवंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि: — भ्रनन्तानुवंधी भी चारित्रहीका घात करता है, तो इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुएस्थानमें असंयम किसलिये कहते हो?

समाघान:--- अनन्तानुवंधी आदि भेद हैं वे तीव्रमन्द कषायकी अपेक्षा नहीं हैं: क्योंकि मिथ्यादृष्टिके तीन कषाय होनैपर व मंदकषाय होनेपर ग्रनन्ता नुवंबी ग्रादि चारोंका उदय युगपत् होता है। वहाँ चारोंके उत्कृष्ट स्पर्द क समान कहे हैं। इतना विशेष है कि-श्रनन्तानुबंधीके साथ जैसा तीव उदय श्रप्रत्याख्यानादिकका हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता । इसी प्रकार ग्रप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय हो. वैसा उसके जानेपर नहीं होता । तथा जैसा प्रत्याख्यानके साथ संज्वलनका उदय हो, वैसा केवल संज्वलनका छदय नहीं होता । इसलिये अनन्तानुवं घीके जानेपर कुछ कषा-योंकी मन्दता तो होती है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। क्योंकि कवायोंके ग्रसंख्यात लोकप्रमाएा स्थान हैं; उनमें सर्वत्र पूर्वस्थानसे उत्तर-स्थानमें मन्दता पायी जाती है; परन्तु व्यवहारसे उन स्थानोंमें तीन मर्यादाएँ कीं। श्रादिके बहुत स्थान तो श्रसंयमरूप कहे, फिर कितने ही देशसंयमरूप कहे, फिर कितने ही सकलसंयमरूप कहे। उनमें प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जो कपायके स्थान होते हैं वे सर्व असंयमहीके होते हैं। इसलिये कषायोंकी मन्दता होनेपर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यद्यपि परमार्थसे कषायका घटना चारित्रका श्रंश है, तथापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा कषायोंका घटना हो, जिससे श्रावकवर्म या मुनिवर्मका भंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है। सो असंयतमें ऐसे कषाय घटते नहीं हैं, इस-लिये यहाँ ग्रसंयम कहा है। कषायोंका ग्रधिक-हीनपना होनेपर भी, जिस प्रकार प्रम-त्तादि गुरास्थानोंमें सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि

असंयत पर्यन्त गुरास्थानोंमें असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयमकी समानता नहीं जानना ।

यहाँ फिर प्रक्त है कि—ग्रनन्तानुबंधी सम्यक्त्वका घात नहीं करता है तो इसका उदय होनेपर सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन ग्रुएस्थानको कैसे प्राप्त करता है ?

समाधानः—जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीन्न रोग प्रगट हुम्रा हो, उसको मनुष्यपर्याय का छोड़नेवाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनेपर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग श्रवस्थामें नहीं हुई। यहाँ मनुष्यहीका श्रायु है। उसी प्रकार सम्यक्त्विक सम्यक्त्वक नाशका कारण श्रनन्तानुबंधीका उदय प्रगट हुम्रा, उसे सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा। तथा सम्यक्त्वका श्रभाव होनेपर मिथ्यात्व होता है वह तो सासादनमें नहीं हुम्रा। यहाँ उपशम सम्बद्धिका काल है—ऐसा जानना। इस प्रकार श्रनंतानुबंधी चतुष्टयकी सम्यक्त्व होनेपर श्रवस्था होती नहीं, इसलिये सात प्रकृतियोंके उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जाती है।

फिर प्रश्न:--सम्यक्तवमार्गेगाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं ?

समाधान:—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सम्यक्त्वके ग्रभावरूप मिध्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातक भाव सो सासादन है। इस प्रकार सम्यक्त्वमागंगासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यत्वसे श्रष्ट होकर मिध्यात्वमें ग्राया हो उसे मिध्यात्वसम्यक्त्व कहा जाये। परन्तु यह ग्रसत्य है; क्योंकि ग्रभव्यके भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तथा मिध्यात्व सम्यक्त्व कहना ही ग्रसुद्ध है। जैसे संयममागंगामें ग्रसंयम कहा, भव्यमागंगा में ग्रभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वमागंगामें मिध्यात्व कहा है। मिध्यात्वको सम्यक्त्वका भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व ग्रपेक्षा विचार करनेपर कितने ही जीवोंके सम्यक्त्वका ग्रभाव भासित हो, वहाँ मिध्यात्व पाया जाता है,—ऐसा ग्रथं प्रगट करनेके प्रथं सम्यक्त्व मागंगामें मिध्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहाँ कमंके उपशमादिकसे उपशमादि सम्यक्त्व कहे, सो कमंके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कमंके उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्त्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है—ऐसा जानना। ऐसे सम्यक्त्वके भेद जानना। इस प्रकार सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा।

#### सम्यग्दर्शनके आठ अंग

तथा सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं:—िनःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विनिक्तित्व, अमूढ़ हित्व, उपवृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। वहाँ भयका अभाव अथवा तक्त्वोंमें संशयका अभाव सो निःशंकितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप वांछाका अभाव सो निःकांक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्वेपरूप ग्लानिका अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। तथा तक्त्वोंमें व देवादिकर्में अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव सो अमूढ़ हित्व है। तथा आत्मधर्मका व जिनधर्मका बढ़ाना उसका नाम उपवृंहण है; इसी अंगका नाम उपगूहन भी कहा जाता है। वहाँ धर्मात्मा जीवोंके दोष ढँकना—ऐसा उसका अर्थ जानना। तथा अपने स्वभावमें व जिनधर्ममें अपनेको व परको स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूपको व जिनधर्मको महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है। तथा स्वरूपमें व जिनधर्ममें व धर्मात्मा जीवोंमें अति प्रीतिभाव, सो वात्सल्य है।—ऐसे यह आठ अंग जानना। जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—कितने ही सम्यक्त्वी जीवोंके भी भय, इच्छा, ग्लानि म्रादि पाये जाते हैं, म्रोर कितने ही मिध्यादृष्टियोंके नहीं पाये जाते, इसलिये निःशंकितादिक म्रांग सम्यक्त्वके कैसे कहते हो ?

समाघान:—जैसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक ग्रंग कहे जाते हैं; वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई ग्रंग न हो। वहाँ एसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परन्तु उन ग्रंगों विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्ष्वके निःशंकितादि ग्रंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्ष्वी ऐसा भी हो, जिसके निःशंकितत्वादिमें कोई ग्रंग न हो; वहाँ उसके सम्यक्ष्त्व तो कहा जाता है, परन्तु उन ग्रंगोंके विना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार वन्दरके भी हस्तपादादि ग्रंग होते हैं, परन्तु जैसे मनुष्यके होते हैं, वैसे नहीं होते। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके भी व्यवहार एप निःशंकितादिक ग्रंग होते हैं, परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्षता सहित सम्यक्ष्विके होते हैं वैसे नहीं होते। तथा सम्यक्ष्वमें पच्चीस मल कहे हैं—ग्राठ शंकादिक, ग्राठ मद, तीन मूढ़ता, षट् ग्रनायतन, सो यह सम्यक्ष्विके नहीं होते। कदाचित् किसीको कोई मल लगे, परन्तु सम्यक्ष्यका सर्वथा नाश नहीं होता, वहाँ सम्यक्ष्व मिलन ही होता है—ऐसा जानना। बहु......

## पं॰ टोडरमल जी के सुपुत्र श्री पं॰ गुमानीराम जी सा॰ द्वारा रचित

# "समाधि-मरण स्वरूप"

[ आचार्य कल्प श्री पं॰ टोडरमलजी के सहपाठी और घर्म प्रभावना में उत्साह प्रेरक द्र॰ राजमलजी कृत "ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार" नामक ग्रन्थ में से यह अधिकार बहुत सुन्दर जानकर आत्मधर्म अंक २५३-५४ में दिया था उसी में से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है।

हे भव्य ! तू सुन ! ग्रब समाधिमरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निःकषायका है, शान्त परिणामों का है, मेदविज्ञान सिहत, कथाय रहित शान्त परिणामों से मरण होना समाधिमरण है। संक्षिप्त रूप से समाधिमरण का यही वर्णन है विशेष रूपसे कथन ग्रागे किया जा रहा है।

सम्यक्जानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधिमरण ही की इच्छा करता है, उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अन्तमें मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है जिसकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिंह ! तुम्हारे पर वैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। जब तक वैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और वैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं।

उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शादूं ल तत्क्षरण ही उठा ग्रीर उसने ऐसी गर्जना की कि मानों ग्राषाढ़ मास में इन्द्र ने ही गर्जना की हो !

मृत्यु को निकट जानकर सम्यक्जानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है श्रीर कायरपने को दूर ही से छोड़ देता है।

#### सम्यग्दृष्टि कैसा है ?

उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। वह ज्ञान ज्योति को लिये भ्रानन्दरस से परिपूर्ण है। वह अपने को साक्षात् पुरुषाकार भ्रमूर्तिक, चैतन्यघातु का पिड, भ्रनंत ग्रक्षय गुर्णों से युक्त चैतन्यदेव ही जानता है। उसके भ्रतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंचमात्र भी रागी नहीं होता।

#### सम्यग्दृष्टि रागी क्यों नहीं होता ?

वह श्रपने निजस्वरूप को जाता, दृष्टा, परद्रव्यों से भिन्न, शाश्वत श्रीर श्रविनाशी जानता है श्रीर पर द्रव्य को तथा रागादिक को क्षर्णमंगुर, श्रशाश्वत, श्रपने स्वभाव से भलोभांति भिन्न जानता है। इसलिये सम्यन्ज्ञानी कैसे डरे ? × × × .....

१. क्रोघ, मान, माया और छोस ये चार क्षाय हैं।

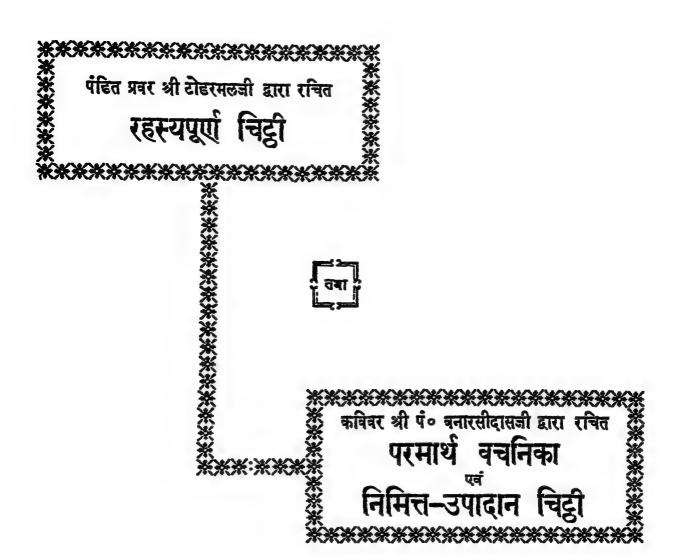

माषा परिवर्चनकर्ताः— मगनलाल जैन



# पंडित प्रवर होडरसलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी

#### क्ष श्री क्ष

सिद्ध श्री मुलताननगर महा जुमस्यानमें सावर्मी भाई म्रनेक उपमा योग्य प्रव्यात्मरस रोचक भाई श्री लानचन्दजी, गंगावरती, श्रीपालजी, सिद्धारयदासजी, भ्रन्य सर्व सावर्मी योग्य लिखी टोडरमलके श्री प्रमुख विनय शब्द म्रववारण करना। यहाँ यथासम्भव भ्रानन्द है, तुम्हारे चिदानन्दयनके भ्रनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।

श्रपरंच तुम्हारा एक पत्र भाईजी श्री रामिसहजी भुवानीदासजी पर श्राया था। उसके समाचार जहानावादसे मुक्तको ग्रन्य सार्विमयोंने लिखे थे। सो भाईजी, ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्तमानकालमें श्रद्ध्यात्मरसके रिसक बहुत थोड़े हैं। घन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी वात भी करते हैं। वही कहा है—

तत्त्रित शीतिचिच न येन वार्तापि हि श्रुता। निश्चितं स मवे इन्दो माविनिर्वाणभाजनम्।।

-पद्मनिद् पंचिंशतिका (एकत्वाशीतिः २३)

ग्रर्थ:—जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप ग्रात्माकी वात भी सुनी है, वह निश्चयसे भव्य है। ग्रल्पकालमें मोक्षका पात्र है।

सो भाईजी, तुमने प्रश्न लिखे उनके उत्तर प्रपनी बुद्धि प्रनुसार कुछ लिखते हैं सो जानना ग्रीर ग्रव्यात्म ग्रानमकी चर्चा गिंभत पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। ग्रीर निरन्तर स्वरूपानुभवनका ग्रम्यास रखोंगेजी। श्रीरस्तु।

अत्र, स्वातुमत द्शामें प्रत्यस-परोसादिक प्रश्नोंके उत्तर स्व वृद्धि अनुसार लिखते हैं।

वहाँ प्रथमही स्वानुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते हैं:-

जीव पदार्थ ग्रनादिसे मिथ्यादृष्टि है। वहाँ स्व-परके यथार्थरूपसे विपरीत श्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है। तथा जिसकाल किसी जीवके दर्शनमोहके उपशम-क्षय-

क्षयोपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान हो तव जीव सम्यक्त्वी होता है; इसिलये स्व-परके श्रद्धानमें श्रुद्धात्म श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व गर्भित हैं। तथा यदि स्व-परका श्रद्धान नहीं है ग्रीर जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींको मानता है वा सप्त तत्त्वोंको मानता है, ग्रन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसिलये स्व-परभेद-विज्ञानसिहत जो तत्त्वार्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना।

तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्टे मनके द्वारा क्षयोपशम-रूप मिथ्यात्वदशामें कुमित, कुश्रुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान श्रव मित—श्रुतरूप सम्यक्तान हुग्रा। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक्तान रूप है।

यदि कदाचित् घट-पटादिक पदार्थोंको ग्रयथार्थं भी जाने तो वह ग्रावरण जनित ग्रोदियक ग्रज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यग्-ज्ञान ही है, क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोंको नहीं साघता। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका ग्रंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता है वह सर्व प्रकाशका ग्रंश है।

जो ज्ञान मित-श्रुतरूप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप होता है; सम्यग्ज्ञानकी ग्रपेक्षा तो जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वीके परिगाम सिवकल्प तथा निविकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवर्त्त हैं। वहाँ जो परिणाम विषय—कषायादि-रूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवर्त्तता है उसे सिवकल्परूप जानना।

यहाँ प्रश्नः—ग्रुमाशुमह्तप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वका अस्तित्व कैसे पाया जाय ?

समाधानः जैसे कोई गुम। श्ता सेठके कार्यमें प्रवर्त्ता है, उस कार्यको ग्रपना भो कहता है, हर्ष-विषादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवर्त्त हुए ग्रपनी ग्रौर सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परन्तु ग्रंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्य कर्त्ता गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठके घनको चुराकर ग्रपना माने तो गुमाश्ता चोर होय। उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभरूप कार्यको करता हुग्रा तद्रूप परिएमित हो, तथापि ग्रंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीराश्रित वृत-संयमको भी ग्रपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय। सो ऐसे सविकल्प परिएाम होते हैं।

7.00

### अब सविकल्पहीके द्वारा निर्विकल्प परिणाम होनेका विधान कहते हैं:-

वहीं सम्यक्त्वी कदाचित् स्वरूप घ्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेदिविज्ञान स्वपरका करे; नोकर्म—द्रव्यकर्म—भावकर्मरहित केवल चैतन्य-चमत्कार-मात्र प्रपना स्वरूप जाने; पश्चात् परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें अहंबुद्धि घरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, तत्परचात् पैसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्रस्वरूप भासने लगे; वहाँ सर्व परिखाम उस रूपमें एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं; दर्शन—ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी विचार विलय हो जाता है।

चैतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमें व्याप्य-व्यापकरूप होकर इसप्रकार प्रवर्त ता है जहाँ व्याता-व्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशाका नाम निविकल्प अनुभव है। बड़े नयचक ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है—

> तच्चायेसणकाले समयं वुज्मेहि जुत्तिमग्गेण । णो आराइणसमये पच्चक्खो अणुहवो जह्मा ॥ २६६ ॥

सर्थ:—तत्त्वके अवलोकन (अन्वेषणा)का जो काल उसमें समय अर्थात् जुद्धात्माको युक्ति अर्थात् नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने । पश्चात् आराधन समय जो अनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है । जैसे—रत्नको खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते हैं तब विकल्प नहीं है— पहिननेका सुख ही है । इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्प अनुभव होता है ।

तथा जो ज्ञान पाँच इन्द्रियाँ व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ग्रोरसे सिमटकर इस निर्विकल्प ग्रनुभवमें केवल स्वरूपसन्मुख हुम्रा। क्योंकि वह ज्ञान स्वयोपशमरूप है इसलिये एक कालमें एक ज्ञेयहीको जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको प्रवर्तित हुग्रा तब ग्रन्थका जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य ग्रनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप घ्यानीको कुछ खबर नहीं,—इसप्रकार मतिज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हुग्रा। तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्रुतज्ञान भी स्वरूपसन्मुख हुग्रा। ऐसा वर्णन समयसारकी टीका ग्रात्मख्यातिमें है तथा ग्रात्मा ग्रवलोकनादिमें है। इसीलिये निर्विकल्प ग्रनुभवको ग्रतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इन्द्रियों- का वर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; श्रोर मनका वर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान इन्द्रिय-मनमें प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभवमें प्रवर्तता है तथापि इस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहते हैं। तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुआ भी कहते हैं क्योंकि इस अनुभव में मितज्ञान-श्रुतज्ञान हो हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है।

मति-श्रुतज्ञान इन्द्रिय-मनके श्रवलम्बन विना नहीं होता, सो यहाँ इन्द्रियका तो ग्रभाव ही है क्योंकि इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञान है क्योंकि मनका विषय ग्रमूर्तिक पदार्थ भी है, इसिलये यहाँ मन-सम्बन्धी परिखाम स्वरूपमें एकाग्र होकर ग्रन्य चिन्ताका निरोध करते हैं, इसिलये इसे मन द्वारा कहते हैं। "एकाग्र चिन्ता निरोधो ब्यानम" ऐसा घ्यानका भी लक्षण ऐसे श्रनुभव दशामें सम्भव है। तथा [ समयसार ] नाटकके कवित्तमें कहा है—

वस्तु विचारत ध्यावर्ते, मन पावै विश्राम । रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुमव याकौ नाम ॥

इसप्रकार मन विना जुदे ही परिएगम स्वरूपमें प्रवर्तित नहीं हुए इसलिये स्वानुभवको मनजनित्भी कहते हैं; ग्रतः ग्रतीन्द्रिय कहनेमें ग्रीर मनजनित कहनेमें कुछ विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है।

तया तुमने लिखा कि—"ग्रात्मा ग्रतीन्द्रिय है, इसलिये ग्रतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है;" सो (भाईजी) मन ग्रमूर्तिकका भी ग्रहण करता है क्योंकि मित-श्रुतज्ञानका विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्तं च तत्त्वार्थ सूत्रे—

## "मतिश्रु तयोर्निवन्घो द्रच्येप्यसर्वपर्यायेषु ।" ( १-२६ )

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रश्न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो सम्यक्त्व भेद हैं नहीं। चीथे गुएस्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसिलये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूपही है। वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी रहता है। इसिलये तुमने जो लिखा था कि—"निश्चयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है ग्रौर व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है," सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं वहाँ उपशम-सम्यक्त्व ग्रौर क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं ग्रौर क्षयोपशमसम्यक्त्व समल है क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है। परन्तु इस सम्यक्त्वमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं।

क्षायिक सम्यक्त्वीके शुभाशुभस्प प्रवतंते हुए व स्वानुभवस्प प्रवतंते हुए सम्यक्त्वगुग तो समान ही है, इसलिये सम्यक्त्वके तो प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नहीं मानना । तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यन्ज्ञान है, इसलिये मतिज्ञान-श्रुत-ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं, ग्रविन-मनःपर्यय-केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। "आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत्" (तन्त्वार्थसूत्र अ० १, स्त्र ११-१२) ऐसा सूत्रका वचन है तथा तर्कशास्त्रमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है—

#### "स्पष्टप्रतिभासात्मकं प्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।"

जो ज्ञान अपने विषयको निर्मलतारूप स्पष्टतया भलीभाँति नाने सो प्रत्यक्ष और जो स्पष्ट भलीभाँति न नाने सो परोक्ष । वहाँ मितज्ञान—श्रुतज्ञानके विषय तो वहुत हैं, परन्तु एक भी ज्ञेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसिलये परोक्ष कहे और अविध — मनः पर्ययज्ञानके विषय थोड़े हैं तथापि अपने विषयको स्पष्ट भलीभाँति जानता है इसिलये एकदेश प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सर्व ज्ञेयको आप स्पष्ट जानता है इसिलये सर्व प्रत्यक्ष है ।

तया प्रत्यक्षके दो भेद हैं:—एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष । वहाँ ग्रविम, मनःपर्यय ग्रीर केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिमासरूप हैं हो, इसलिये पारमाधिक प्रत्यक्ष हैं । तथा नेत्रादिकसे वर्णादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते हैं— 'इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने', एकदेश निर्मलता भी पाई जाती है इसलिये इनको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु यदि एक वस्तुमें भ्रनेक मिश्र वर्ण हैं वे नेत्र द्वारा भली भौति नहीं ग्रहण किये जाते हैं, इसलिये इसको परमार्थ-प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है।

तथा परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकें, श्रनुमान, ग्रीर ग्रागम।

वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना उसे स्मृति कहते हैं।

हप्टान्त द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतुसे साघ्य वस्तुका जो ज्ञान उसे श्रनुमान कहते हैं। श्रागमसे जो ज्ञान हो उसे श्रागम कहते हैं।

ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे हैं। वहाँ इस स्वानुभवदशामें जो ग्रात्मा-को जाना जाता है सो श्रुतज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुतज्ञान है वह मितज्ञानपूर्वक ही है, वे मितज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसिलये यहाँ ग्रात्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा ग्रविध-मनःपर्ययका विषयरूपी पदार्थ ही है ग्रीर केवलज्ञान छन्नस्थके हैं नहीं, इसिलये ग्रनुभवमें ग्रविध-मनःपर्यय-केवल द्वारा ग्रात्माका जानना नहीं है। तथा यहाँ ग्रात्माको स्पष्ट भलीभाँति नहीं जानता है, इसिलये पारमाधिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं है। तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वैसे एकदेश निर्मखता सहित भी ग्रात्माके ग्रसंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसिलये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है।

यहाँ पर तो श्रागम-अनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे श्रात्माका श्रनुभव होता है। जैनागममें जैसा श्रात्माका स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामोंको पग्न करता है इसिलये श्रागम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। श्रथवा "मैं श्रात्मा ही हूँ, क्योंकि मुक्तमें ज्ञान है; जहाँ—जहाँ ज्ञान है वहाँ—वहाँ श्रात्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ श्रात्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है जैसे मृतक कलेवरादिक है।"—इसप्रकार श्रनुमान द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसिलये श्रनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। श्रथवा श्रागम—श्रनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें श्रायी उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसिलये स्मृति कही जाती है;— इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा ही श्रात्माका जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चातु जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं, परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है।

यहाँ फिर प्रक्न: यदि सविकल्प — निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो विधिक वानन्द कैसे होता है ?

उसका समाधान:—सिवकल्प दशामें ज्ञान ग्रनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवर्तता था; निर्विकल्पदशामें केवल श्रात्माका ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिगाम नाना विकल्पोंमें परिगामित होता था वह केवल स्वरूपहोसे तादातम्थरूप होकर प्रवृत्त हुग्रा, दूसरी यह विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएँ होनेपर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनन्द होता है जो कि विषय सेवनमें उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिये उस आनन्दको अतीन्द्रिय कहते हैं।

यहाँ फिर प्रक्तः—अनुमबमें भी बात्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्थोंमें अनुमबको प्रत्यक्ष केंसे कहते हैं ? ऊपरकी गाथामें ही कहा है "पञ्चलो अणुहवो अम्हा" सो कैसे है ?

उसका समावान:—अनुभवमें आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्माके प्रदेश आकार तो भासित होते नहीं हैं; परन्तु स्वरूपमें परिएगम मग्न होनेसे जो स्त्रानुभव हुआ वह स्वानुभवप्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ आगम—अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभवके रसस्वादको वेदता है। जैसे कोई श्रंघ पुरुष मिश्रीको आस्वादता है; वहाँ मिश्रीके श्राकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिह्नासे स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है—वैसे स्वानुभवमें आत्मा परोक्ष है, जो परिएगमसे स्वाद श्राया वह स्वाद प्रत्यक्ष है;—ऐसा जानना।

प्रयवा जो प्रत्यक्षको ही भौति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें कहते हैं कि—"हमने स्वप्नमें प्रयवा व्यानमें प्रमुक पुरुपको प्रत्यक्ष देखा;" वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है परन्तु प्रत्यक्षकी हो भौति प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार अनुभवमें प्रात्मा प्रत्यक्षकी भौति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिये इस न्यायसे ग्रात्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है—ऐसा कहें तो दोप नहीं है। कयन तो ग्रनेकप्रकारसे है; वह सर्व ग्रागम—ग्रव्यात्म शास्त्रोंसे जैसे विरोध न हो वैसे विवक्षाभेदसे कथन जानना।

यहाँ प्रश्त:--ऐसा बनुभव कौन गुणस्थानमें होता है ?

उसका समावान:—चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो वहुत कालके म्रन्त-रालसे होता है भीर ऊपरके गुणस्यानोंमें शोघ्र-शीघ्र होता है।

फिर यहाँ प्रश्न:—अनुभव तो निर्विकन्य है, वहाँ ऊपरके और नीचेके गुणस्थानों में मेद क्या ?

उसका समावान:—परिगामोंकी मग्नतामें विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं ग्रीर दोनोंहोके परिगाम नाममें हैं; वहाँ एकको तो मग्नता विशेष है ग्रीर एक को थोड़ी है—उसीप्रकार जानना। फिर प्रश्नः—यदि निर्विकन्य अनुभवमें कोई विकन्य नहीं है तो शुक्लध्यानका प्रथम मेद पृथक्त्ववितर्कवीचार कहा, वहाँ 'पृथक्त्ववितर्क'—नाना प्रकारके श्रुतका 'वीचार'— वर्थ-व्यंजन-योगसंक्रमण—ऐसा क्यों कहा !

समाधानः—कथन दो प्रकार है—एक स्थूलरूप है एक सूक्ष्मरूप है। जैसे स्थूलतासे तो छठनें ही गुण्स्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा ग्रीर सूक्ष्मतासे नवनें गुण्स्थान तक मैथुन संज्ञा कहो, उसीप्रकार यहां ग्रनुभनमें निविकत्पता स्थूलरूप कहते हैं। तथा सूक्ष्मतासे पृथवस्वितकं वीचारादिक भेद व कपायादिक दसनें गुण्स्थान तक कहे हैं। वहां ग्रपने जाननेमें व ग्रन्यके जाननेमें ग्राये ऐसे भावका कथन स्थूल जानना तथा जो ग्राप भी न जाने ग्रीर केवली भगवान ही जानें—ए से भावका कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगादिकमें स्थूल कथनकी मुख्यता है ग्रीर करणानुयोगमें सूक्ष्म कथनकी मुख्यता है; एसा भेद ग्रन्यत्र भी जानना। इसप्रकार निविकत्प ग्रनुभवका स्वरूप जानना।

तथा भाईजी, तुमने तीन दृष्टान्त लिखे व दृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो दृष्टान्त सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टान्त है वह एक प्रयोजनको बतलाता है, सो यहाँ द्वितीयाका विद्यु (चन्द्रमा), जलविन्दु, ग्राग्निकािण्या—यह तो एकदेश हैं, ग्रांग पूर्णमासीका चन्द्र, महासागर तथा ग्राग्निकुण्ड—यह सर्वदेश हैं। उसीप्रकार चौथे गुणस्थानमें ग्रात्माके ज्ञानादिगुण एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें गुणस्थानमें ग्रात्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रगट होते हैं; ग्रीर जैसे दृष्टान्तोंको एक जाति है वैसे हो जितने गुण ग्रवत-सम्यग्दृष्टि के प्रगट हुए हैं उनकी ग्रीर तेरहवें गुणस्थानमें जो गुण प्रगट होते हैं उनकी एक जाति है।

वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है तो जिसप्रकार कैवली सर्व ज्ञेयोंको प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणस्थानवाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

उत्तर:—भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्याज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुणस्थानवालेको मित—श्रुतरूप सम्याज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान वालेको केवलरूप सम्याज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेशका अन्तर तो इतना ही है कि मित-श्रुतज्ञानवाला अमूर्तिक वस्नुको अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्नुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, किंचित्, अनुक्रमसे जानता है तथा सर्वथा सर्व वम्तुको वेवलज्ञान युगपत् जानता है; वह परोक्ष जानता है यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। और सवप्रकार एक ही

जाति कहें तो जिसप्रकार केवली युगपत् प्रत्यक्ष अप्रयोजनरूप ज्ञेयको निर्विकल्परूप जानते हैं उसीप्रकार यह भी जाने—ऐसा तो है नहीं; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना।

उक्तं च ग्रष्टसहस्री मध्ये-

स्याद्वाद्केतल्ज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । मेदः साक्षादसाक्षाच्य द्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥

(अष्टसहस्री, दशमः परिच्छेदः १०४)

वर्धः—स्याद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान और केवलज्ञान—यह दोनों सर्व तत्त्वोंका प्रकाशन करनेवाले हैं। विशेष इतना ही है कि—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष है। परन्तु वस्तु है सो और नहीं है।

तया तुमने निश्चय सम्यन्त्वका स्वरूप श्रीर व्यवहार सम्यन्त्वका स्वरूप लिखा है सो सत्य है, परन्तु इतना जानना कि सम्यन्त्वीके व्यवहार सम्यन्त्वमें वा श्रन्यकालमें श्रन्तरङ्ग निश्चयसम्यन्त्व गमित है, सदैव गमनरूप रहता है।

तथा तुमने लिखा—कोई सावर्मी कहता है कि—"वात्माको प्रत्यक्ष जाने तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जाने ?

सो कहते हैं कि—ग्रात्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्मवर्गणाको प्रविविज्ञानी भी जानते हैं।

तया तुमने लिखा—द्वितीयांके चन्द्रमाकी भाँति आत्माके प्रदेश घोड़ेसे खुले कहो ? उत्तर:—यह दृष्टान्त प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुणकी अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व सम्वन्त्री और अनुभव सम्वन्त्री प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षादिक प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी वृद्धि अनुसार लिखा है; तुम भी जिनवाणीसे तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। अर भाईजी, विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखनें में नहीं आती। सिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधोन है, इसलिये भला यह है कि चैतन्यस्वरूपके अनुभवका उद्यमी रहना। वर्तमानकालमें अव्यात्मतत्त्व तो आत्मस्याति—समयसारग्रंथको अमृतचन्द्र आचार्यकृत संस्कृतटीका—में है और आगमकी चर्चा गोम्मटसार में है, तथा और भी अन्यग्रन्थोंमें है। जो जानते हैं वह सब लिखनेमें अव नहीं. इसलिये तुम भी अव्यात्म तथा आगम-ग्रन्थोंका अभ्यास रखना और स्वरूपानन्दमें मग्न रहना। और तुमने कोई विशेष ग्रन्थ जाने हों सो मुक्तो लिख भेजना। सार्घामयोंको तो परस्पर चर्चा हो चाहिये। और मेरी तो इतनी वृद्धि है नहीं, परन्तु तुम सरीखे भाइयोंसे परस्पर विचार है सो बढ़ो वार्ता है। जवतक मिलना नहीं हो तबतक पत्र तो अवस्य ही लिखा करीं।

# क्विवर पं॰ बनारसीदासजी रचित

# परमार्थवचनिका

एक जीवद्रव्य, उसके धनंतगुरा, अनंत पर्यायें, एक-एक गुराके श्रसंख्यात-प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें ध्रनन्त कर्मवर्गराएँ, एक-एक कर्मवर्गरामें भ्रनंत-भनंत पुद्गलपरमारा, एक-एक पुद्गलपरमारा ध्रनंत गुरा ध्रनंत पर्यायसहित विराजमान। यह एक संसारावस्थित जीवपिण्डकी भ्रवस्था। इसीप्रकार भ्रनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप जानना। एक जीवद्रव्य भ्रनंत-भ्रनंत पुद्गलद्रव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानना। उसका

ग्रन्य ग्रन्यरूप जीवद्रव्यकी परिशाति, ग्रन्य ग्रन्यरूप पुदुगलद्रव्यकी परिशाति । उसका विवरशा—

एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी ग्रवस्था सहित नाना ग्राकाररूप परिएामित होता है वह प्रकार ग्रन्य जीवसे नहीं मिलता; उसका ग्रीर प्रकार है। इसीप्रकार ग्रनं-तानंतस्वरूप ग्रवस्थासहित वर्त रहे हैं। किसी जीवद्रव्यके परि-एग्म किसी ग्रन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते। इसीप्रकार एक पुद्गलपरमाणु एकसमयमें जिसप्रकारकी ग्रवस्था घारण करता है, वह ग्रवस्था ग्रन्य पुद्गलपरमाणु द्रव्यसे नहीं मिलती। इसलिये पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी ग्रन्य-ग्रन्यता जानना।

श्रव, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही श्रनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना कि जीवद्रव्य एक, पुद्गलपरमागुद्रव्य श्रनंतानंत, चलाचलरूप, श्रागसवगमनरूप, श्रनं-ताकार परिग्मनरूप, वंघमुक्ति शक्तिसहित वर्तते हैं।

श्रव, जीवद्रव्यकी श्रनंती अवस्थाएँ, उनमें तीन श्रवस्थाएँ मुख्य स्थापित कीं— एक श्रगुद्ध श्रवस्था, एक शुद्धागुद्धरूप मिश्र श्रवस्था, एक शुद्ध श्रवस्था—यह तीन श्रव-स्थाएँ संसारी जीवद्रव्यकी। संसारातीत सिद्ध श्रनवस्थितरूप कहे जाते हैं।

अव तीनों अवस्थाओंका विचार-एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयद्रव्यको सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार।

## वव निश्रय-व्यवहारका विवरण लिखते हैं:---

निश्चय तो ग्रभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव। परन्तु विशेष इतना कि—जितनेकाल संसारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारा-तीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरूप वतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी।

## अब तीनों अबस्थाओंका विवरण लिखते हैं:---

जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध-व्यवहारी । सम्यग्दृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थानसे वारहवें गुणस्थानक पर्यंत मिश्रनिश्चया-त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी ।

अव निरचय तो द्रव्यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं:—

मिथ्यादृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता इसिखये परस्वरूपमें मन्न होकर कार्य मानता है; वह कार्य करता हुआ अगुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सम्यन्दृष्टि अपने स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसत्ता-परस्वरूपसे अपना कार्य न मानता हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके व्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके वलसे गुद्धात्मस्व-रूपका रमण्शील है इसिलये गुद्धव्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ अवस्था विद्यमान है इसिलये व्यवहारी नाम कहते हैं। गुद्धव्यवहारकी सरहद तेरहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान पर्यंत जानना। असिद्धत्वपरिण्यमनत्वात् व्यवहारः।

### वव तीनों व्यवहारका स्वरूप कहते हैं:---

श्रज्ञुद्ध व्यवहार शुभागुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोपयोगिमिश्रित स्व-रूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेप इनका इतना कि कोई कहे कि—शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारीग्रवस्थापर्यन्त व्यवहार कहा जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना की है। इसलिये सिद्धको व्यवहारातीत कहे जाते हैं। इति व्यवहार विचार समाप्त।

अब आगम अध्यात्मका स्वरूप कहते हैं:--

ग्रागम-वस्तुका जो स्वभाव उसे ग्रागम कहते हैं। ग्रात्माका जो ग्रविकार

उसे ग्रध्यात्म कहते हैं। ग्रागम तथा ग्रध्यात्मस्वरूप भाव ग्रात्मद्रव्यके जानने। वे दोनों भाव संसार ग्रवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने। उसका विवरण—ग्रागमरूप कर्मपद्धति, ग्रध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति। उसका विवरण—कर्मपद्धति पौदुगिलकद्रव्यरूप ग्रथवा भावरूप; द्रव्यरूप पुदुगलपरिणाम, भावरूप पुदुगलाकार ग्रात्माकी ग्रशुद्धपरिणतिरूप परिणाम;—उन दोनों परिणामोंको ग्रागमरूप स्थापित किया। ग्रंब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप ग्रथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञान—दर्शत—युख—वीर्य ग्राद्धि ग्रनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम ग्रध्यात्मरूप ज्ञानना। ग्रागम ग्रध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें ग्रनन्तता माननी।

## अनन्तता कही उसका विचार-

भ्रनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथमें लेकर उसका विचार दीर्घहिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष जैसा कुछ भाविकालमें हीनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप मीजूद है, भ्रनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फल-फलमें अनेक बीज होते हैं। इसप्रकारकी भवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। भीर भी सूक्ष्मदृष्टि दें तो जो-जो बीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गिमत वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक वटमें भ्रनेक-भ्रनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय-प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार ग्रनन्तताका स्वरूप जानना। उस ग्रनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी ग्रनन्तं ही देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। इसलिये भ्रनन्तता भ्रनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार भ्रागम भ्रध्यात्मकी भ्रनेन्तता जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अनन्ता-नन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, श्रागम अनन्तानन्त पुदुगलद्रव्याश्रित। इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, ग्रंशमात्र मित-श्रुतज्ञान ग्राह्य है, इसलिये सर्वथाप्रकार ग्रागमी ग्रध्यात्मी तो केवली, ग्रंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, देशमात्र ज्ञाता श्रविध्ञानी मनःपर्ययज्ञानी;—यह तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्यादृष्टि जीव न ग्रागमी, न ग्रध्यात्मी है । क्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके बलसे ग्रागम-ग्रध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, परन्तु भ्रागमभ्रध्यात्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूढ़ जीव न श्रागमी, न श्रध्यात्मी, निर्वेदकत्वात् ।

## अब मृढ तथा ज्ञानी जीवका विशेषपना और भी सुनो-

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साघना जानता है, मूढ मोक्षमार्गको साघना नहीं जानता; न्यों ?—इसिलये, सुनो—मूढ जीव ग्रागमपद्धितिको व्यवहार कहता है, ग्रध्यात्मपद्धितिको निश्चय कहता है इसिलये ग्रागम-ग्रंगको एकान्तपने साघकर मोक्षमार्ग दिखलाता है, ग्रध्यात्म-ग्रंगको व्यवहारसे नहीं जानता,—यह मूढदृष्टिका स्वभाव है; उसे इसी-प्रकार सूमता है। क्यों ? इसिलये कि—ग्रागम-ग्रंग वाह्यक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम। वह वाह्य क्रिया करता हुग्रा मूढ जीव ग्रपनेको मोक्षका ग्रिषकारी मानता है; अन्तर्गमित जो ग्रध्यात्मरूप किया वह ग्रन्तर्वृष्टिग्राह्य है, वह क्रिया मूढ जीव नहीं जानता। ग्रन्तर्वृष्टिके ग्रभावसे ग्रन्तर्किया दृष्टिगोचर नहीं होती, इस-लिये मिथ्यावृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमें ग्रसमर्थ है।

### वव सम्यग्दृष्टिका विचार सुनो-

सम्बरहिष्ट कौन है सो सुनी—संशय, विमोह, विभ्रम—ये तीन भाव जिसमें नहीं सो सम्यग्दृष्टि । संशय, विमोह, विश्रम क्या है ? उसका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा दिख-लाते हैं सा सुनो-जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें खड़े थे। उन चारोंके पास म्राकर किसी भौर पुरुपने एक सीपका टुकड़ा दिखाया भौर प्रत्येक प्रत्येकसे प्रश्न किया कि यह क्या है ?—सीप है या चाँदी है ? प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला—कुछ सुव(-समभ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरघार नहीं होता । दूसरा विमोहवान पुरुप वोला-मुभे यह कुछ समभ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं घाता, इसलिये हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। ग्रथवा चुप हो रहता है वोलता नहीं गहलरूपसे। तीसरा विश्रमवाला पुरुष भी बोला कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चाँदी है, इसे सीप कौन कहेगा ? मेरी दृष्टिमें तो चाँदो सूमती है, इसलिये सर्वथा प्रकार यह चाँदी है;— इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं; इसलिये तीनों मिथ्यावादी हैं। ग्रव चौथा पुरुप बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमारण सीपका दुकड़ा है, इसमें क्या घोखा ? सीप सीप सोप, निरघार सीप, इसको जो कोई ग्रौर वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक ग्रथवा ग्रंघ। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको स्व-पर स्वरूपमें न संशय, न विमोह, न विश्रम, यथार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव ग्रंतर्दे ष्टिसे मोक्षपद्धतिको साघना जानता है। बाह्यभाव बाह्यनियित्तरूप मानता है, वह निमित्त नानारूप है, एकरूप

नहीं है। श्रंतर्दृष्टिके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साघे श्रीर सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी किण्का जागनेपर मोक्षमार्ग सन्चा। मोक्षमार्गको साघना यह व्यवहार, शुद्धद्रव्य श्रक्रियारूप सो निश्चय। इसप्रकार निरुचय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता है, न मानता है। मूढ जीव वंघपद्धितको साघकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। क्यों ? इसलिये कि वंघके साघनेसे वंघ सघता है, मोक्षा नहीं सघता। ज्ञाता जब कदाचित् वंघपद्धितका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धितसे मेरा द्रव्य श्रनादिका बन्धरूप चला श्राया है; श्रव इस पद्धितसे मोह तोड़कर प्रवर्त; इस पद्धितका राग पूर्वको भाति हे नर! किसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी वन्धपद्धितमें मगन नहीं होता वह ज्ञाता श्रपने स्वरूपको विचारता है, श्रनुभव करता है, घ्याता है, गाता है, श्रवण करता है, नवधाभक्ति, तप, क्रिया, श्रपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होकर करता है। यह ज्ञाताका श्राचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार।

## अब हेय-दोय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं:-

हेय—त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, शेय—विचाररूप अन्य षट्द्रव्योंका स्वरूप, उपादेय—म्राचरणरूप म्रपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण्—गुणस्थान प्रमाण हेय-होय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय-होय-उपादेयरूप शक्ति वर्षमान हो त्यों त्यों गुणस्थानकी बढ़वारी कही है। गुणस्थानप्रमाण ज्ञान, गुरास्थान प्रमारा क्रिया । उसमें विशेष इतना कि एक गुरास्थानवर्ती भ्रनेकजीव हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती । एक-एक जीवद्रव्यमें ग्रन्य-ग्रन्यरूप ग्रीदियक भाव होते हैं, उन श्रौदियक भावानुसार ज्ञानकी श्रन्य-श्रन्यता जानना । परन्तु विशेष इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष-मार्ग साक्षात् कहे । क्यों ? भ्रवस्थाप्रमारा परसत्तावलंबक है । (परन्तु) परसत्तावलंबी ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता। जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान । उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके भौदियकभाव होते हैं, उन भौदियकभावोंका ज्ञाता, तमाशगीर है, न कत्ती है, न भोक्ता है, न भ्रवलम्बी है, इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके ग्रीदियकभाव सर्वथा हो तो फलाना गुरास्थान कहा जाय तो भूठ है। उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है। क्यों ?-इसलिये कि भ्रीर गुणस्थानोंकी कौन वात चलाये ? केवलोके भी श्रीदियकभावोंकी

नानाप्रकारता जानना । केवलीके भी ग्रीदियकभाव एक-से नहीं होते । किसा केवलीको दण्डकपाटरूप क्रियाका उदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता । जब केवलीमें भी उदयकी नानाप्रकारता है तब ग्रीर गुण्स्थानकी कौन वात चलाये ? इसलिये ग्रीदियक भावोंके भरोसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वशक्तिप्रमाण है । स्व—पर प्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरण्रूप चारित्र यथानुभव प्रमाण—यह ज्ञाताका सामर्थ्यपना है । इन वातोंका विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें ? वचनातीत, इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिये यह विचार बहुत क्या लिखें ? जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समसेगा, जो ग्रज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही परन्तु समसेगा नहीं । यह वचितका ज्यों की त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी है । जो इसे सुनेगा, समसेगा, श्रद्धे गा उसे कल्याणकारी है—भाग्यप्रमाण ।

#### इति परमार्थवचनिका ।



# कविवर पं॰ बनारसीदासजी लिखित

# उपादान-निमित्तको चिट्ठी

प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरण—एक निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशिक्त । उसका विवरण—एक द्रव्यायिक निमित्त-छपादान, एक पर्यायायिक निमित्त-उपादान । उसका विवरण—द्रव्या- थिक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायाथिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना । उसकी चौमंगी । प्रथम ही गुणभेदकल्पनाकी चौमंगीका विस्तार कहता हूँ । सो किसप्रकार ? इसप्रकार, सुनौ—जीवद्रव्य, उसके अनंतगुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । उनमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौमंगीका विचार—

एक तो जीवका ज्ञानगुण, दूसरा जीवका चारित्र गुण । ये दोनों गुण शुद्धरूप भाव जानने, अजुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने । उसका विवरण—इन दोनोंकी गित न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी । उसका विवरण—ज्ञानगुणको तो ज्ञान-अज्ञानरूप गित, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि—ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वरूप जातिका नाश सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होने पर;—यह तो ज्ञानगुणका निर्णय हुआ । अब चारित्रगुणका विवरण कहते हैं—संक्लेश विशुद्धरूप गित, थिरता-अस्थिरता शक्ति, मंद-तीवरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुणस्थान पर्यंत है, तीव्रताकी स्थिति पौचवें गुणस्थान पर्यंत है । यह तो दोनोंका गुणभेद न्यारा-न्यारा किया । अब इनकी व्यवस्था—न ज्ञान चारित्रके आधीन है, न चारित्र ज्ञानके आधीन है; दोनों असहायरूप हैं । यह तो मर्यादांवंघ है ।

यब, चौभंगी का विचार—झान गुण निमित्त, चारित्रगुण उपादानरूप-उसका विवरण-

एक तो श्रशुद्ध निमित्त, श्रशुद्ध उपादान दूसरा श्रशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान; तीसरा शुद्ध निमित्त, श्रशुद्ध उपादान; चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। उसका विवरण—सूक्ष्मदृष्टि देकर एक समयकी श्रवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयरूप मिथ्यात्व-

सम्यक्त्वकी वात नहीं चलाना। किसी समय जीवकी श्रवस्था इस प्रकार होती है कि जानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय श्रजानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय श्रजानरूप ज्ञान, संक्लेश चारित्र। जिस समय श्रजानरूप गित ज्ञानकी, संक्लेशरूप गित चारित्रकी, उस समय निमित्त-उपादान दोनों श्रशुद्ध। किसी समय श्रजानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय श्रशुद्ध निमित्त, श्रुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, उस समय श्रुद्ध निमित्त, श्रुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, उस समय श्रुद्ध निमित्त, श्रुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय श्रुद्ध निमित्त, श्रुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय श्रुद्ध निमित्त, श्रुद्ध उपादान। किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्रकी श्रुद्धता कही। उसका विवरण—जानरूप ज्ञानकी श्रुद्धता कही जाय, विशुद्धरूप चारित्रकी श्रुद्धता कही। जाय। श्रव उसका विचार सुनो—

मिथ्यात्व ग्रवस्थामें किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तव क्या जानता है ? ऐसा जानता है कि-लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुक्तसे न्यारे हैं, प्रत्यक्षप्रमाण; में महाँगा, ये यहाँ ही रहिंगे-ऐसा जानता है। ग्रथवा ये जायेंगे, मैं रहूँगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है ऐसा जानपना मिथ्यादृष्टिको होता है सो तो शुद्धता कही जाय, परन्तु सम्यक्-शुद्धता नहीं, गींभत शुद्धता; जव वस्तुका स्वरूप जाने तब सम्यक्शुद्धता; वह ग्रन्थिभेदके विना नहीं होती; परन्तु गिंभत शुद्धता सो भी श्रकाम-निर्जरा है। उसी जीवको किसी समय ज्ञानगुए। ग्रजानरूप है गहलरूप, उससे केवल बंध है। इसी प्रकार मिथ्यात्व-ग्रवस्थामें किसी समय चारित्रगुरा विशुद्धरूप है, इसिखये चारित्रावरण कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निर्जरा है। किसी समय चारित्रगुण संक्लेश-रूप है, इसलिये केवल तीव्रवंव है। इस प्रकार मिथ्या-ग्रवस्थामें जिस समय जानरूप ज्ञान है ग्रीर विशुद्धतारूप चारित्र है उस समय निर्जरा है। जिस समय ग्रजानरूप ज्ञान है, संक्लेशरूप चारित्र है, उस समय वंघ है। उसमें विशेष इतना कि ग्रल्प निर्जेश वहत वंच, इसलिये मिथ्यात्व-ग्रवस्थामें केवल वंघ कहा; ग्रल्पकी ग्रपेक्षा । जैसे किसी पुरुषको नफा थोड़ा टोटा वहुत, उस पुरुपको टोटावाला ही कहा जाय। परन्तु वंघ-निर्जराके विना जीव किसी अवस्थामें नहीं है। दृष्टान्त यह कि-विगुद्धतासे निर्जरा न होती तो एकेन्द्रिय जीव निगोद ग्रवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके वल श्राता वहां तो ज्ञानगुण ग्रजानरूप गहलरूप है - ग्रवुद्धरूप है, इसलियं ज्ञानगुणका तो वल

% & ...

नहीं है। विशुद्धरूप चारित्रके बलसे जीव व्यवहार राशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यमें कषायकी मन्दता होती है उससे निजंरा होती है। उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता जानना। श्रब श्रोर भी विस्तार सुनो:—

जानपना ज्ञानका और विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी हैं, इसलिये दोनोंमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गिंभत शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। इन दोनों गुणोंकी गींभत शुद्धता जबतक ग्रन्थिभेद न हो तबतक मोक्षमार्ग नहीं साधती; परन्तु ऊर्घ्वताको करे, श्रवश्य करे ही। इन दोनों गुणोंकी गींभत शुद्धता जब ग्रन्थिभेद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुण घाराप्रवाहरूपसे मोक्षमार्गको चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निर्मल होता है, चं।रित्रगुणकी शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मल होता है। वह केवलज्ञानका श्रंकुर, वह यथाख्यातचारित्र-का श्रंकुर।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—तुमने कहा कि—ज्ञानका जानपना श्रीर चारित्रकी विशुद्धता—दोनोंसे निर्जरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जरा, यह हमने माना; चारित्रकी विशुद्धतासे निर्जरा कैसे ? यह हम नहीं समके। उसका समाधान:—

सुन भैया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथाख्यातका ग्रंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता ग्रायी। वह प्रश्नकार बोला—तुमने विशुद्धतासे
निर्जरा कही. हम कहते हैं कि विशुद्धतासे निर्जरा नहीं है, शुभवंघ है। उसका समाधान:—सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे ग्रशुभवन्ध, यह
तो हमने भी माना, परन्तु ग्रीर भेद इसमें है सो सुन—ग्रशुभपद्धति ग्रघोगतिका परिणमन है, शुभपद्धति कर्ष्वंगतिका परिणामन है; इसलिये ग्रघोरूप संसार ग्रीर अर्ष्वंरूप
मोक्षस्थान पकड़ (स्वीकार कर), शुद्धता उसमें ग्रायी मान, मान, इसमें धोखा नहीं
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभेद बिना शुद्धताका जोर नहीं
चलता है न ? जैसे—कोई पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब उछले तब देवयोगसे
उस पुरुषके ऊपर नौका ग्रा जाये तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है तथापि किस भौति
निकले ? उसका जोर नहीं चलता; बहुत कलबल करे परन्तु कुछ वश नहीं चलता;
उसीप्रकार विशुद्धताकी भी उद्यंता जाननी। इसलिये गिभतशुद्धता कही है। वह
गिभतशुद्धता ग्रन्थिभेद होनेपर मोक्षमार्गको चली; ग्रपने स्वमावसे वर्द्धमानक्रप हुई तब
पूर्ण यथाख्यात प्रगट कहा गया। विशुद्धता कि जो अर्ध्वता वही उसकी शुद्धता।

श्रीर सुन, जहां मोक्षमागं साधा वहां कहा कि—"सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं:" श्रीर ऐसा भी कहा कि—"ज्ञानिकयाभ्यां मोक्षः"। उसका विचार—चतुर्थ गुएास्थानसे लेकर चौदहवें गुएास्थानपर्यंत मोक्षमागं कहा; उसका विचरएा—सम्यक्ष्य ज्ञानचारा, विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोनों घाराएँ मोक्षमागंको चलीं, वहाँ ज्ञानसे ज्ञानको शुद्धता, कियासे क्रियाको शुद्धता है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो यथास्थातरूप होती है। यदि विशुद्धतामें वह नहीं होती तो केवलीमें ज्ञानगुए। शुद्ध होता, क्रिया श्रशुद्ध रहती; परन्तु ऐसा तो नहीं है। उसमें शुद्धता थी उससे विशुद्धता हुई है। यहाँ कोई कहे कि—ज्ञानको शुद्धतासे क्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई गुएा किसी गुएगके सहारे नहीं है, सब असहायरूप हैं। श्रीर भी सुन—यदि क्रियापद्धति सवया श्रशुद्ध होती तो श्रशुद्धताकी इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्षमागंको चले, इसलिये विशुद्धतामें यथास्थातका ग्रंश है, इसलिये वह श्रंश क्रम-क्रमसे पूर्ण हुआ। हे भाई प्रश्नवाले, तूने विशुद्धतामें शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी, तो कुछ श्रीर कहनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसीप्रकार परिएत हुआ है हम क्या करें? यदि मानी तो श्रावाश ! यह द्रव्याधिककी चौभंगी पूर्ण हुई।

## निमिच-उपादान श्रद्वाश्चद्दस्य विचारः-

श्रव पर्यायायिककी चौभंगी सुनी—(१) एक तो वक्ता श्रज्ञानी, श्रोता भी श्रज्ञानी; वहाँ तो निमित्त भी श्रज्ञुद्ध, उपादान भी श्रज्ञुद्ध। (२) दूसरा, वक्ता श्रज्ञानी, श्रोता ज्ञानी; वहाँ निमित्त श्रज्ञुद्ध श्रीर उपादान जुद्ध। (३) तीसरा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता श्रज्ञानी; वहाँ निमित्त जुद्ध, उपादान श्रज्ञुद्ध। (४) चौथा, वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानो; वहाँ तो निमित्त भी जुद्ध, उपादान भी जुद्ध। यह पर्यायाधिककी चौभंगी सिद्ध की।

इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरूप विचार वचनिका।



# पद्यानुक्रम ( अवतरण-सूची )

|                                | <b>ट्रेब्र</b> |                            | . 88             |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| व                              |                | कुच्छिय देवं घम्मं         | , 868            |
| <b>प्रकारादिहकारान्त</b>       | १४२            | कुच्छिय धम्मस्मि रग्नो     | 838              |
| घ्रज्जिव तिरयश सुद्धा          | २६४            | <b>कुण्डासनाजगद्धात्री</b> | १४०              |
| ग्रनेकानि सहस्राणि             | १४४            | कुलदिबीजं सर्वेषां         | १४२              |
| श्रवुधस्य बोधनार्थं            | २४३            | केरा वि ग्रप्पा वंचियड     | १८३              |
| <b>प्ररहंतो महादेवो</b>        | १४६            | <b>अ</b> .                 |                  |
| या                             | ,*             | क्षुत्क्षामः किल कोऽपि     | १८०              |
| म्राज्ञामागं समुद्भव           | ं ३३३          | ग                          |                  |
| श्राशागर्तः प्रतिप्रास्मि      | ४६             | गुरुणो भट्टा जाया          | , १५०            |
| ₹                              |                | ₹ .                        | :                |
| इच्छानिरोघस्तपः                | २३०            | चिल्ला चिल्ली पुस्थर्यीह   | १८३              |
| इतस्ततश्च त्रस्यंतो            | १८२            | ল                          |                  |
| इयं भक्तिः केवल भक्तिप्रघानस्य | २२२            | जस्स परिग्गह गहरां         | , १५२            |
| Ų                              |                | जरकुवि वेस्सारत्तो         | १७७              |
| एकत्वे नियतस्य                 | ३२४            | जह जायरूवसरिसो             | 30\$             |
| एको रागिषु राजते               | १३७            | जह रावि सङ्गमराञ्जो        | २५१              |
| एकाग्रचिन्ता निरोघो ध्यानम्    | २११            | जीवाजीवादीनां तत्त्वार्या  | ३२०              |
| एगं जिएास्य रूवं               | १७८            | जे जिर्गालग घरेवि          | १८३              |
| एतद्दे वि परं तस्वं            | १४२            | जे दंसरो सुभट्टा सारो      | १८१              |
| एष एवाशेषद्रव्यान्तर           | 338            | जे दंसरो सुभट्टा पाए       | · १८१            |
| बो                             |                | जे पंचचेलसत्ता             | , १६२            |
| ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठान्        | १४२            | जे पावमोहियमई              | १८२              |
| ॐ नमोऽहंतो ऋषभो                | ६४३            | जेवि पडंति च तेसि          | १८१              |
| क                              |                | जैनमार्गरतो जैनो           | १३६              |
| कलिकाले महाघोरे                | <i>६</i> ८४    | जैनं पाशुपतं सांख्यं       | १४०              |
| क्षायविषयाहार                  | २३१            | जैना एकस्मिग्ने वे         | "                |
| कार्यत्वादकृतं नकम्मं          | १६५            | जो जारादि ग्ररहंतं         | ?<br><b>३</b> २८ |
| कालनेमिम्मंहावीरः              | १३६            | जो बंधउ मुक्कउ             | ?85              |
| बिलंश्यंता स्वयमेव             | २४२            | जो सुत्तो ववहारे           | . २५१            |

|                                 | •     | · S                           |            |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| ्र इति प                        |       | मन्नाः ज्ञाननयैषिग्गोऽपि      | ঽ৾৽৻৽      |
| ज्ञानिन् कम्मं न जातु कर्तृ     | २०७   | मद्यमांसाशनं रात्री           | १४४        |
| रामो अरहंतारां                  |       | मरुदेवी च नाभिश्च             | १४२        |
| न                               |       | मारावकएव सिहो                 | २४३        |
| तत्तदृर्शनमुख्यशक्ति            | 358   | ये तु कत्तरिमात्मानं          | २४४        |
| तन्निसर्गाद्वियमाद्वा           | २६०   | ये जीतो न च विद्वतो           | १८०        |
| तपसा निर्जरा च                  | २३०   | यं शेवा समुपासते              | 358        |
| तं निराश्रारापरेरा              | १७    | रागजन्मनि निमित्ततां          | १६६        |
| तच्चारो सराकाले                 | ₹४४   | रैवताद्रौ जिनो नेमिः          | ४४१        |
| तत्प्रति प्रीतिचित्र न          | źsź   | लोयम्मि रायग्गीह              | રફક        |
| तयापि न निरगंल चरितु            | २०५   | व                             |            |
| ₹                               |       | वरंगार्हस्थ्य मेवाद्य         | १८३        |
| दर्शनमारमविनिश्चिति             | ३२५   | वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा    | १६६        |
| दर्शयन् वत्म वीराएां            | १४२   | ववहारोऽमूदत्यो                | २४६        |
| दशिमर्गेलितैविप्रैः             | १४२   | व्यवहारनयोनानुसर्तव्यः        | २५१        |
| दंसएा नूमि बाहिरा               | २३८   | बृयाएकादशी प्रोक्ता           | १४४        |
| दंसएमूलोघम्मो                   | १८१   | स                             |            |
| <b>ਬ</b>                        |       | सपरं वाघासहियं                | <b>8</b> E |
| घम्मस्मि ग्रिप्पिवासी           | १द२   | स्याद्वाद केवलज्ञाने          | źKo        |
| न प व                           |       | सप्पुरिसार्गं दार्गं          | १८८        |
| नाहं रामो न मे वांछा            | ३६१   | सप्पे दिट्ठे गासइ             | १८०        |
| निन्दन्तु नीतिनिपुर्णा          | १६२   | सप्पो इवकं मरग्रं             | १८०        |
| निविशेषं हि सामान्यं            | ३२६ - | सम्माइट्टी जीवी               | २१७        |
| नंबं ग्रनादि प्रसिद्ध           | २३ -  | ्सम्यग्द्दृष्टिः स्वयमयमहं    | १४         |
| पद्मासन समासीन                  | १४१   | सम्यग्द्दष्ट्विभेवति नियतं    | २०६        |
| पंडिय पंडिय पंडिय               | १७    | समस्त कारक चक्र               | ३३६        |
| प्राज्ञः प्राप्त समस्त शाबहृदयः | १६ -  | सर्वत्राघ्यवसाय मेवमिललं      | २४०        |
| बहु गुए। विद्वारिएलयो -         | १५ .  | सामान्य शाखतो नूनं            | २०२        |
| भ                               | •     | सावचलेशो बहुपुण्य राशौ \cdots | १६०        |
| भवस्य पश्चिमे भागे              | १४१   | सहिराो गुरुजोगे               | २०         |
| भावयेद् भेदविज्ञानं             | 380   | सुच्चाजाएइ कल्लाएां           | १६४        |

# श्री मोत्तमार्गप्रकाशक ग्रन्थ का शुल्क कम करनेमें सहायता देनेवाले महाशयोंकी सूची

```
१०००) श्री शिवनारायरा ढ़ाढ़रीया, कलकत्ता
१०००) » सुमेरमलजी
१०००) " रतनलालजी
 द००) » श्रीगोपालजी
 ४००) सौ० श्री राघादेवी
 ४००) सौ० श्री जानकीदेवी "
 ४००) सौ० श्री परमेश्वरीदेवी ढ़ाढ़रीया, कलकत्ता
२०१) श्री नेमीचन्दजी ग्रजमेरा, इन्दौर
६५०) » तखतमलजी हुलासमलजी, लाडनू
२०१) " लाबुलालजी पहाड़िया, मदनगंज
१०१) अ नेमीचन्दजी सौभाग्यमलजी पाटनी के माताजी की श्रोर से, श्रागरा
१०१) " हुकमचन्दजी सुमेरमलजी, अ्रशोकनगर
१०१) " दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, इन्दौर
१०४) ग दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, राघौगढ़
१५१) " जवाहरलालजी गुलाबचन्दजी, विदिशा
१५१) " ग्रमोलखचन्दजी 'बन्धु' ग्रशोकनगर
१०१) " उन्जैन के बहिनों के द्वारा ह० श्री लालचन्दजी सेठी की धर्मपत्नी
१०१) » हीरालालजी काला C/o गोरेलाल जैन कु० भावनगर
 १०१) " ईश्वरचन्दनी सर्राफ, सनावद
 १०१) " भगवानदास शोभालाल, सागर ( म० प्र० )
१०१) " भगवानदास सोभालाल, सागर ( म० प्र० )
१०१) " गदूलालजी जैन, गुना
 १०१) " संतोषकुमारजी जैन, एत्मादपुर
२०७) " सी० एल० जैन, कानपुर
 १०१) " रतीलाल हरगोविदवास मोदी, सोनगढ़
२५०) " भोपाल दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, भोपाल
२००) " भूमरमलजी पांड्या के माताजी केसरबाई, लाड़नू
 १०१) " जवाहरलालजी मुन्नालालजी, विदिशा
 १०१) " करणमलभाई जवेरलाल महेता, इन्दौर
१२६०) " फुटकर रकमें (सौ रुपये से नीचे की रकमें)
६६८८)
```

# मोच्नमार्ग प्रकाशक का शुद्धि-पत्र

| वृष्ठ      | पंकि | <b>ब</b> शुद्धि | ग्रदि      |
|------------|------|-----------------|------------|
| 88         | १२   | केवला           | केवली      |
| 88         | g    | एक              | ×          |
| XX         | Ł    | इत्यादि         | इत्यादिसे  |
| XÉ         | २०   | प्रकाश          | प्रमाण     |
| કૃહ        | ११   | बहुन            | बहुत       |
| १२६        | ११   | अत्र्यक्त       | अञ्चक्त्रय |
| 378        | १७   | अग              | अंग        |
| ३४१        | 38   | पहेंग           | डपदेश      |
| १६०        | १४   | औरोंको          | वो औरोंको  |
| 5 <b>4</b> | १३   | क्यनके          | ×          |
| 3.8        | 8    | रोजनामचेमॅ      | रोजनामे मॅ |
| ३४०        | 88   | नहीं,           | हे,        |
|            |      |                 |            |

# रहस्यपूर्ण चिट्ठी-शुद्धिपत्र

६ ६ विषयरूपी विषय रूपी